भवन पुस्तकालय, प्रयाग

संख्या.....४.६..(..२.७

5221958

-522/28

# हिंदी-कोविद-रतमाला

अर्थात्

हिंदी के चालीस विद्वानों श्रीर सहायकों के

सचित्र जीवनचरितों का संग्रह

पहिला भाग।



इयामसुन्दर दास बी० ए० संकळित।

हत भी बेनीप्रसाद टंडन

रानीमंडो, इलाहाबाह

प्रकाशक

के समहालय से दान में प्राप्त पुस्तक

इंडियन प्रेस, इलाहाबाद।

इंडियन पब्लिशिंग हौस, कलकत्ता ।

१९०९

Printed and published by Panch Kory Mittra at the Indian Press,
Allahabad.

हतः श्री वेनीप्रसाद टंडत् . रानीपंडा, इनाहावाद

के सग्रहालय से दान में भाष्त पुस्तक



#### प्यारे मित्र!

इधर यह ग्रन्थ समाप्त हुग्रा, उधर तुम्हारा बिछोह हुग्रा; इस ग्रवस्था में हम दोनों ने मिल कर जो बहुत वर्षों तक कई उद्योगों में एक दूसरे का साथ दिया उसका स्मरण चिरस्थायी करने का इससे बढ़ कर ग्रीर क्या उपाय है कि यह ग्रंथ में तुम्हारे ग्रपण करूँ। एक मित्र की यह स्नेहमयी भेंट है। इसे सादर स्वीकार करना ग्रीर इस नाते दूर होने पर मैत्री के पाश की ढीला न होने देना। तुम्हारा हमारा स्नेह सदा एक सा बना रहेगा यह तो निश्चय ही है पर ग्राशा है कि यह भेंट उसे ग्रीर भी हढ़ करने में सहायक होगी।

तुम्हारा स्नेही,

इयामसुन्द्र दास।

 हन भी वेनीअलाद टंडन रानीमंडी, इलाहावाद के समहालय से जान में भाषत पुस्तक





**ूदी भाषा के प्रेमियों का इससे बढकर संतोष** ग्रीर ग्रानंद की बात ग्रीर क्या हो सकती है कि इस-के पढ़नेवालों की संख्या दिनों दिन बढती जाती है ग्रीर इसमें नित्य नए ग्रीर संदर ग्रंथ प्रकाशित होते जाते हैं। जिस गद्य में ग्राज हम लिखते पढ़ते हैं उसकी उत्पत्ति लल्ल जी लाल ने १९ वीं शताब्दी के प्रारंभ में कलकत्ते में की। लल्लू जी लाल ग्रागरे के रहनेवाले थे ग्रीर पीछे से फ़ोर्टविलियम कालेज में नौकर होगए थे। यहाँ पर उन्होंने ग्रॅंगरेज़ी ग्रफ़सरों के पढ़ने के लिये उपयुक्त ग्रंथों का ग्रभाव देख कर पहिले पहिल प्रेमसागर लिखा, फिर उनकी देखा देखी ग्रीर लोगों ने भी ग्रंथ लिखे, पर वास्तव में ग्राधुनिक गद्य ग्रंथ लिखने की चाल ग्रागे चल कर १९वों शताब्दी के मध्य में निकली। इस गद्य को उत्पत्ति से यह तात्पर्य नहीं है कि पहिले गद्य था ही नहीं. किसी न किसी रूप में था नहीं तो क्या लोग पद्य में बात चीत करते थे ? गद्य बोल चाल में अवश्य था पर भिन्न भिन्न प्रांतों ग्रीर खानों में भिन्न भिन्न रूप में था जिन्हें हम ग्राज कल "बोलियां" का नाम देते हैं, जैसे ग्रागरे के निकट वज-भाषा बोली जाती है। गरा की उत्पत्ति करने से तात्पर्य यह है कि प्रथ लिखने की एक संगठित रीति की नींव डालना । कुछ लब्लू जो लाल ने यह सोच कर तो प्रेमसागर लिखा ही न था कि जिस भाषा की वे नोंव डाल रहे हैं वही ग्रागे चल कर १०० वर्ष के भीतर ही एक साधारण भाषा हो जायगी ग्रीर उसके सैंकड़ों लेखक होंगे ग्रीर उसमें हजारों ग्रंथ लिखे जांयगे। ऐसे बडे बडे काम येांही साधार एतः हो जाते हैं। कभी कभी तो जो काम खिलवाड में किए जाते हैं वे समय पाकर देश में भारी से भारी उलट फेर करने में समर्थ होते हैं। यही अवस्था लल्लु जी लाल के उद्योग की भी हुई। एक साधारण ग्रंथ लिख कर उन्होंने वह काम किया कि जिसका परिणाम बड़ा प्रभावोत्पादक हुआ और जिसके कारण ग्राज दिन वे हिंदी-गद्य के जन्मदाता को उपाधि से अलकृत हैं। इनके पीछे बहुत वर्षों तक हिंदी-साहित्य का मैदान खाली रहा, कोई भी ऐसा प्रदीप प्रज्वित न हुआ जो अपनी प्रकाश-किरणें। से अविद्या के ग्रंथकार को दर कर उस मैदान को सुशोभित करता। इसके कोई तीस चालीस वर्ष पीछे राजा शिवप्रसाद, राजा लक्ष्मण सिंह और भारतेंद्र हरिइचंद्र रूपी चमकते हुए नक्षत्रों का साहत्य-मंडल में उदय हुन्ना। यद्यपि इनमें सब के पहिले राजा शिवप्रसाद का उदय हुन्ना पर भ्रव स्थान पर स्थिर होने का गौरव भारतेंद्र हरिइचंद्र जी की प्राप्त हुया। इन्होंने हिंदी-भाषा में उस संजीवनी शक्ति का संचार किया कि जिससे वह दिनों दिन बढती ग्रीर उन्नति करती गई ग्रीर ग्राज दिन उसका नभ-मंडल ग्रनेक नक्षत्रों से परिपूर्ण हो रहा है।

इनके समकालीन अनेक विद्वानों ने अपने अपने सामर्थ्या सामा सामा सामा संदार की पूर्त्ति का उद्योग किया और वे उसका उन्नित में सहायक हुए। ऐसे समय में जब कि हिंदी की चर्चा दिनों दिन बढ़ती जा रही है और उसके लिखने और पढ़नेवालों की संख्या वृद्धि पर है तथा उसे लोग राष्ट्र-भाषा के पद पर सुशोभित करने के लिये उद्योगी हो रहे हैं, यह आवश्यक जान पड़ता है कि उसके कुछ मुख्य मुख्य सेवियों का चित्र और चरित्र हिंदी-प्रेमियों के

अर्पण किया जाय। आज एक वर्ष के लगभग हुआ कि यह भाव मेरे हृदय में उत्पन्न हुआ। मैंने इंडियन प्रेस के स्वामी से प्रस्त्वि किया कि वे एक ऐसा ग्रंथ छापने का उद्योग करें। उन्होंने कृपो कर इस प्रस्ताव को स्वीकार किया पर साथ हो शर्त यह लगा दी कि यंथ का संपादन मैं ही करूँ। मैं ने भी इस सिद्धांत के ब्रानुसार कि "जो बोले सो घी का जाय" इस कार्य्य का भार ग्रपने ऊपर लिया। यह स्थिर हो जाने पर एक इस यंथ के पहिले भाग में किन किन महान-भावों के चरित्र ग्रीर चित्र रहेंगे मैं इसकी सामग्री एकत्रित करने में तत्पर हुआ। इस कार्य में अनेक महानुभावों ने तो पत्र पाते ही ग्रावश्यक सहायता से मुझे ग्रनुगृहीत किया पर ग्रधिकाँश छागाँ को कई वेर पत्र छिख कर तकाज़ा करना पड़ा। इस स्थान पर उन कठि-नाइयों के वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है कि जा मुझे अधिकांश चित्रों ग्रीर चरित्रों के संग्रह करने में उठानी पड़ीं। पाठक, इसी से इसका बहुत कुछ अनुमान कर सकते हैं कि अंतिम जीवन चरित मुझे १७ ग्रक्टूबर १९०८ का ग्रीर ग्रंतिम फोटो २८ दिसंबर १९०८ का प्राप्त हुआ। अस्तु, यद्यपि इस छाटी सी पुस्तक के लिखने में इतना समय लगगया पर मुझे संताष ग्रीर ग्रानंद है कि यह ग्रंत में तैयार हो गई ग्रीर ग्रब शीव्र ही हिंदी-प्रेमियों के हाथों में पहुंच कर यदि श्रीर कुछ नहीं ते। कम से कम लेखकीं श्रीर पाठकों में परस्पर सहानुभूति श्रीर प्रीति उत्पन्न करने में सहायक होगी। यदि इससे केवल इसो उद्देश्य की सिद्धि हो गई तो मैं अपने उद्योग के। सफल समझुंगा।

इस रत्नमाला में चालीस जीवन-चिरत्रों का संग्रह है जिनमें २० ता ऐसे महानुभावों के हैं जो परलोकगामी हे। गए हैं ग्रीर २० ग्रभी वर्तमान हैं। इससे यह न समभना चाहिए कि ग्रीर इस योग्य हैं ही नहीं जो इसमें स्थान पाते। इस रत्नमाला का यह पहिला

भाग है ग्रीर दूसरे जब केवल चालीस जीवनचरित्रों के संग्रह करने में इतना समय लग गया ता यदि इनकी संख्या बढ़ा दी जाती तो न जाने कितना समय लगता । यदि इस ग्रंथ का आदर हुआ ग्रीर प्रकाशक का व्यय मात्र भी निकल ग्राया ते। इस ग्रंथ के दूसरे भाग के प्रकाशित करने का उद्योग किया जायगा। यदि किसी ऐसे महाशय का चित्र ग्रीर चरित्र इस भाग में छूट गया है। जिसका रखना ग्रावश्यक ग्रीर उचित था ता वे क्षमा करेंगे ग्रीर उसकी सूचना देकर मुझे अनुगृहीत करेंगे जिसमें मैं दूसरे भाग में उस त्रिंट की दूर कर सकूं। प्रत्येक जीवनचरित की मैं ने उसके नायक की जन्म तिथि के क्रम से ग्रंकित किया है जिसमें किसीका इस बात के कहने ग्रीर सोचने का अवसर न प्राप्त हो कि मैंने उनकी याग्यता के अनुसार इस ग्रंथ में उन्हें स्थान नहीं दिया। मेरी हिष्ट में तो सब समान सम्मान के पात्र हैं ग्रीर में किसीका ग्रागे बढाना अथवा पीछे हटाना अपनी सामर्थ्य के बाहर समभता हूं। इसिछिये मुझे विश्वास है कि इस यंथ के पाठकगण इस यंथ की बृटियों की ग्रोर ध्यान न देकर इसके। सादर स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

इस ग्रंथ के लिखने में मुझे अनेक मित्रों से सहायता मिली जिन सबका में हृदय से धन्यवाद देता हूं। पंडित श्रीधर पाठक का मैं विशेष अनुगृहीत हूं कि उन्होंने एक वेर इस ग्रंथ के। आदि से ग्रंत तक पढ़ कर उचित परामशीं से मुझे वाधित किया है।

आशा है कि जिस उद्देश्य से यह संग्रह किया गया है उसमें सफलता प्राप्त हो और यह ग्रंथ हिंदी के प्रेमियों में स्तेह बंधन के दृढ़ करने में समर्थ हो।

१ जनवरी १९०९।

श्यामसुन्दर दास।

#### चरितनायकों की नामावली।

### [ जिन नामों के ऋागे \* यह चिह्न है वे ऋव जीवित नहीं हैं ! ]

- \* (१) राजा शिवप्रसाद सितारेहिंद ।
- \* (२) महिष दयानंद सरस्वती।
- \* (३) राजा लक्ष्मणसिंह।
- \* (४) पंडित गैारीद्त्त ।
- \* (५) मिस्टर फ़्रेडरिक पिंकाट।
- \* (६) बाबू नवीनचंद्र राय।
  - (७) डाकृर ए॰ एफ॰ रुडाल्फ हर्नेली, सी॰ ग्राई॰ ई॰।
  - (८) पंडित बालकृष्ण भट्ट।
- \* (९) बाबू ते।ताराम।
  - (१०) राजा रामपालसिंह।
- \* (११) बाबू गदाधर सिंह।
- \* (१२) राय बहादुर पंडित लक्ष्मीज्ञंकर मिश्र, एम० ए० ।
- \* (१३) भारतेंदु बावू हरिइचंद्र।—
  - (१४) पंडित मेाहनलाल विष्णलाल पंडाा।
- \* (१५) लाला श्रीनिवास दास।
- \* (१६) बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री।
  - (१७) पंडित भीमसेन शर्मा।
- \* (१८) पंडित केशवराम भट्ट।
  - (१९) पंडित बदरीनारायण चैाधरी।
- \* (२०) पंडित प्रतापनारायण मिश्र।
  - (२१) डाकृर जी० ए० ग्रियर्सन, सी० ग्राई० ई०।
- \* (२२) ठाकुर जगमाहन सिंह।



- (२३) लाला सीताराम, बी० ए०।
- (२४) पंडित राधाचरण गास्वामी।
- \* (२५) साहित्याचार्य पंडित ग्रस्विकादत्त व्यास।
  - (२६) पंडित दुर्गाप्रसाद मिश्र।
- \* (२७) बाबू रामकृष्ण वर्मा ।
  - (२८) पंडित श्रीधर पाठक।
  - (२९) महामहोपाध्याय पंडित सुधाकर द्विवेदी।
  - (३०) बावू देवकीनंद्न खत्री।
  - (३१) पंडित ज्वालाप्रसाद मिश्र ।
  - (३२) अनरेब्ल पंडित मदनमाहन मालवीय, बी॰ ए॰, एल॰ एल॰ बी॰।
  - (३३) पंडित गैारीशंकर हीराचंद ग्रोक्ता ।
- \* (३४) लाला बालमुकुंद गुप्त।
  - (३५) पंडित अयोध्यासिंह उपाध्याय।
- \* (३६) बाबू राधाकृष्ण दास ।
  - (३७) पंडित किशोरीलाल गास्वामी।
  - (३८) ठाकुर गदाधरसिंह।
- \* (३९) पंडित बलदेवप्रसाद मिश्र ।
  - (४०) पंडित इयामविहारी मिश्र, एम० ए०

नेाट—मेरी बहुत इच्छा थी कि इस रत्नमाला के पहिले भाग में हिन्दी के अन्य दे। एक प्रसिद्ध विद्वानें। ग्रीर सेवियें। के चित्र ग्रीर चरित्र दिए जाते, परंतु मुझे दुःख है कि बहुत कुछ उद्योग करने पर भी यह इच्छा पूरी न हो सकी।

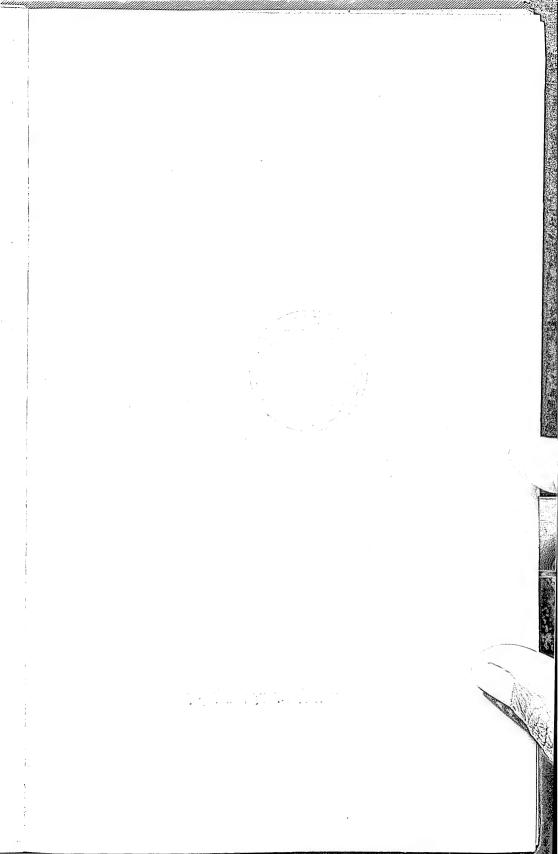



राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द



# (१) राजा शिवप्रसाद सितारेहिंद ।

सिद्ध राण्यंभीरगढ़ में धंघाल नाम का एक प्रमार प्राज्ञा राज्य करता था। वह जैन-धर्मावलंबी था। उसके पुत्र का नाम गेाखक हुआ। हमारे राजा साहिब इसी गेाखक वंश से उत्पन्न थे। बादशाही

समय में इनके पूर्वज दिल्ली में जाहरी का व्यवसाय करते थे। वे नादिरशाही में दिल्ली से भाग कर मुरशिदाबाद चले गए। नवाब क़ासिमग्रलीखाँ के ग्रत्याचार से राजा शिवप्रसाद के पितामह राय डालचंद काशी में ग्रा बसे।

जन्म ग्रापका मिती माघ ग्रुदि २ संवत् १८८० में हुग्रा था। पिता का नाम बावू गोपीचंद्र था। इनके घर की सब स्त्रियाँ पढ़ी रिखी थीं इसिलये पाँच हो वर्ष के शैशव से राजा शिवप्रसाद की शिक्षा का प्रबंध हो गया। पहिले तो इन्होंने घर पर कुछ हिंदी ग्रीर उर्दू पढ़ी। फिर वीवीहिटया के स्कूल में फ़ारसी का ग्रध्ययन करने लगे। इसके पीछे संस्कृत का भी ग्रभ्यास किया। जब कि राजा साहिब की कोई १३ या १४ वर्ष की ग्रवश्या थी कलकत्ते के फोटेंबिलियम कालेज के प्रोफ़ेसर बावू तारणीचरण मित्र पेंशनर का काशीवास के ग्रर्थ बनारस में ग्राना हुग्रा। उनके पुत्रों से ग्रीर किशोर राजा शिवप्रसाद से घनिष्ट मित्रता हो गई। ग्रीर उन्होंसे इन्होंने ग्रॅगरेज़ी ग्रीर बँगला भाषाएँ सीखीं ग्रीर १९ वर्ष की

अवस्था में संस्कृत, हिंदी, ग्रूरबी, फ़ारसी, ग्रॅंगरेज़ी ग्रीर बँगला में अच्छी योग्यता प्राप्त कर ली।

इस प्रकार अपनी शिक्षा समाप्त कर चुकने पर अपने मामा की सहायता से बाबू शिवप्रसाद भरतपुर दरबार में नौकर हुए। वहाँ जाते ही आपने पहिला कार्य यह ाकया कि राज्य के दीवान की, जो कि राजा की दबाए और रियासत पर अपना प्रभुत्व जमाए हुए था, अँगरेज़ सरकार की अनुमित से ८० कायखों सिहत जेल भिजवाया और महाराज की स्वतंत्र कर दिया। इस कार्य से प्रसन्न होकर महाराज ने इन्हें अपना वकील नियुक्त किया। इस अवस्था में इन्होंने गवर्नमेंट से लड़ाई के तकाज़े के १८ लाख रुपए भरतपुर की माफ़ करवाए।

कुछ काल के पीछे ये भरतपूर की नौकरी छोड़ कर घर चले ग्राए ग्रीर फिर भरतपुर न गए। सन् १८४५ ई० में राजा साहिब ने ग्रॅगरेज़ सरकार की सेवा स्वीकार की। उस समय सिक्ख युद्ध का ग्रारंभ था। ये ग्रॅगरेज़ी लक्कर के साथ सरहद पर गए ग्रीर गवर्नर जनरल की ग्राज्ञानुसार वहाँ इन्होंने एक ग्रत्यंत साहस, वीरता ग्रीर स्वामिभिक्त का यह काम किया कि ग्रकेले शत्रुसेना में जाकर वहाँ की तेपों गिन ग्राए तथा ग्रीर भी भेद ले ग्राए। ग्रथ च, ग्राप ही ग्रकेले महाराजा दिलीपसिंह की बंबई तक पहुँचा कर जहाज पर सवार करा ग्राए।

सिक्खों से संधि हो चुकने पर जब गवर्नर जनरल शिमलें को गए तो इन्हें भी साथ लेते गए ग्रीर एक पद विशेष पर नियुक्त किया। वहाँ इन्होंने बड़े परिश्रम से ग्रपना काम किया जिससे ये दिन दिन ग्रॅगरेज़-कर्मचारियों के रूपापात्र होते गए। उसी रूपा के कारण राजा शिवप्रसाद ने वह सेवाग्रीर भक्ति की कि जो उनके जाननेवाले सब पुरुषों पर विदित है। हज़रत सब के बुरे बने पर ग्रॅंगरेज़ों का पक्ष निवाहा। इनका मंतव्य था "जिसका खाना उसका गाना।"

शिमले से आकर राजा साहिब ने कुछ दिन काशी में किमश्नर साहिब के मीरमुंशी का काम किया परंतु विद्या-विषयक रुचि के अनुसार सरकार ने उन्हें स्कूलों का इंस्पेकृर नियत कर दिया। अपनी इंस्पेकृरी में राजा साहिब ने मातृभाषा हिंदी का जो उपकार किया उसके लिये हिंदी बोलनेवालें के उनका कृतज्ञ होना चाहिए। उस समय शिक्षा-विभाग में मुसल्मानों का प्रावल्य था ग्रेंगर वे चाहते थे कि हिंदी का पठन पाठन ही उठा दिया जाय, केवल उद्ध फ़ारसी रहे। ग्रॅंगरेज़ भी इस विषय में सहमत थे क्योंकि हिंदी में तब तक कोई ऐसी पुस्तकें न थीं जो स्कूलों में पढ़ाई जा सकें। परंतु राजा साहिब ने हिंदी का पक्ष प्रतिपालन किया ग्रेंगर स्वयं उसमें अनेक ग्रंथ रच कर उक्त ग्रभाव की दूर किया ग्रेंगर भाषा की शिक्षा को स्थिर रक्खा। उन्होंने साहित्य, व्याकरण, भूगोल, इतिहास ग्रादि विषयों पर सब मिला कर कोई १५ पुस्तकें लिखीं। ग्राप बावू हरिइचंद्र के विद्या ग्रुह थे।

सन् १८७२ ई० में उन्हें सी० एस० ग्राई० की उपाधि मिली ग्रीर सन् १८८७ में वंश परम्परा के लिये "राजा" की पदवी प्राप्त हुई। ग्रापका देहांत ता० २३ मई सन् १८९५ ई० की काशी में हुग्रा।

# (२) महर्षि दयानंद सरस्वती ।

हिन्द्रहर्मी दयानंद सरस्वती का जन्म सन् १८२४ ई० में गुज-हिन्द्रहर्मी रात देश के मारवी नगर में हुम्रा था। ये भौदीच्य हिन्द्रहर्मी ब्राह्मण थे भ्रीर इनका म्रसली नाम मूलगंकर था। इनके पिता मंबाशंकर एक प्रतिष्ठित ज़र्मोदार थे।

स्वामी जी की सामयिक प्रथा के अनुसार बाल्यावस्था में छ्द्री ग्रीर शुक्क यजुर्वेद का अध्ययन आरंभ कराया गया। एक समय जब इनकी अवस्था केवल १४ वर्ष की थी इनके पिता ने इन्हें शिव-रात्रि का व्रत रखने की आज्ञा दी। रात्रि में सब लेगि शिवालय में जागरण करने गए। और सब तो सो गए परन्तु स्वामी जी की नींद न आई। दैवयोग से उसी समय एक चूहा शिव जी की पिंडी पर चढ़ गया ग्रीर चढ़े हुए अक्षत को खाने लगा। यह देख कर स्वामी जी के मन से मूर्तिपूजा से श्रद्धा उठ गई ग्रीर वे यह कह कर घर की चले आए कि जब तक शिव जी के प्रत्यक्ष दर्शन न करलूँगा तब तक कोई व्रत या नियम न करूंगा।

जिस समय स्वामो जी की अवस्था २० वर्ष की हुई इनके चाचा का देहांत है। गया। वे इन्हें बहुत चाहते थे इसिलये उनकी मृत्यु से इनके चित्त पर कड़ी चोट लगी और वैराग्य उत्पन्न है। ग्राया। इस समय इनके। जो अच्छा पंडित या जानकार पुरुष मिलता उसीसे ये यह प्रश्न करते कि मनुष्य ग्रमर किस प्रकार से है। सकता है ग्रीर उत्तर मिलता कि योगाभ्यास से। यह सुन कर स्वामी जी की योगाभ्यास की शिक्षा प्राप्त करने की उत्कट इच्छा हुई।



महर्षि दयानन्द सरस्वती

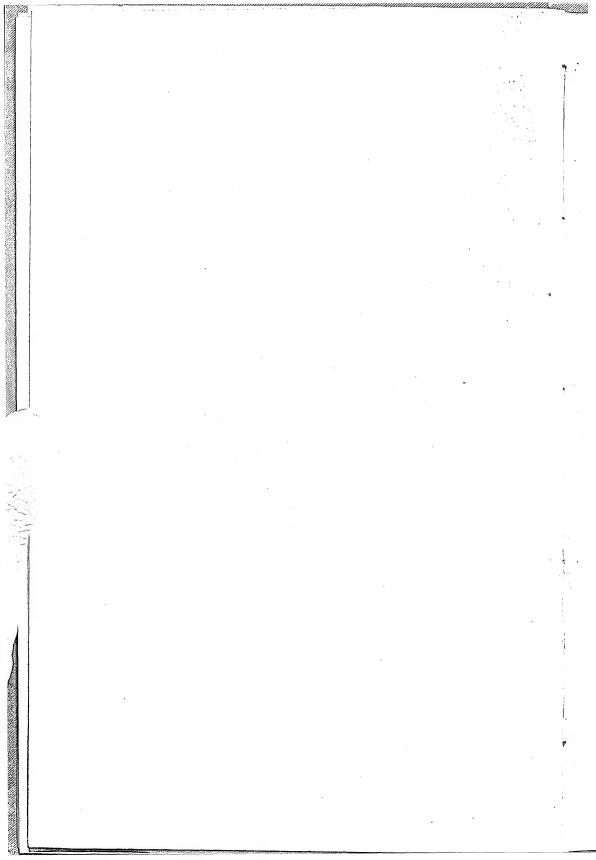

स्वामी जी ने योगाभ्यास के ज्ञाता की खोज में पर्थ्यटन करेंना निइचय किया ग्रीर इसके लिये पिता की ग्राज्ञा चाही। पर वेक्यें ब्राज्ञा देने लगे थे ? वे तो इनके विवाह की युक्ति में लगे थे। ब्रस्तु, बिना याज्ञा ही स्वामी जी घर से निकल पड़े ग्रीर साधु श्रों के सत्संग में निरत हुए, परंतु इन्हें यथार्थ में कोई साधु न मिला, जो मिले उनसे इनका संतोष न हुआ, अतः इनकी साधुओं से भी श्रद्धा हट गई। इसी बीच में इनके पिता जी ने इन्हें ग्रान पकड़ा ग्रौर चार सिपाहियों के पहरे में घर ले चले परंत रास्ते में रात को उठ कर वे फिर भाग खड़े हुए ग्रीर उत्तर में ग्रलकनंदा के किनारे विश्राम लिया। इस ग्रोर इन्हें कई ग्रच्छे ग्रच्छे साधुग्रों के दर्शन हुए ग्रीर उन लोगों ने इन्हें कुछ याग कियाएं भी बतलाईं। ग्रलकनंदा के तट पर पहुँच कर पहिले तो इन्होंने चाहा कि बरफ में गल कर प्राण देदेवें ग्रीर संसार के भंभटों से पार हो जावें पर फिर सोचा कि ग्रात्महत्या तो महापाप है, ऐसा क्यों करें ? विद्या-ध्ययन करके ही इस जीवन के सफल क्यों न करें? यह निश्चय करके स्वामी जी मथुरा आए। यहां स्वामी विरजानंद नामक एक विलक्षण विद्वान् महापुरुष रहते थे । वे ग्राखों से ग्रंधे थे। ग्रवशा ८१ वर्ष की थी। स्वामी जी उनसे विद्याध्ययन करने लगे। इन्होंने उनकी .खूब मन लगा कर सेवा शुश्रूषा की ग्रौर उन्होंने इन्हें प्रसन्न-चित्त से शिक्षा दो। जब ये विद्या पढ चुके तो थोडी सी लौंगें लेकर गुरु जी से ग्राज्ञा मांगने गए। उन्होंने इनका ग्राशीर्वाद देकर प्रसन्नतापूर्वक आज्ञा दी और आदेश किया कि तुम देश का उद्धार करो, लोगों की असत्मार्ग से हटा कर वेद-मत पर लाओ। 'ग्रनाचारों' का नाश करो ग्रीर वेद-विहित सदाचारों का प्रचार करके मानव समाज का उपकार करो।

गुरु जी की इस ग्राज्ञा की स्वामी जी ने किस प्रकार से पालन

किया यह सब पर विदित है। इसी उद्देश्य से सन् १८७५ ई० में इन्होंने ग्रार्य-समाज की नींच डाली ग्रीर उससे भारतवर्ष का कितना उपकार हुआ है यह किसीसे छिपा नहीं है। परन्तु स्वामी जो से मातृभाषा हिंदी का कितना उपकार हुआ यह बहुत थोड़े लोग जानते अथवा विचार करते होंगे यद्यपि स्वामी जी अपने समय तक के रचे हुए भाषा-ग्रंथों की कपोलक हिपत कह कर उनमें श्रद्धा नहीं करते थे तथापि उन्होंने जो कुछ लिखा सब हिंदी में लिखा ग्रीर ऐसी सरल हिंदी में कि जिसे सब लोग सहज हो समभ सकते हैं। इन्होंने हिंदी में वेदों की टीका की, उपनिषदों पर टिप्पणी लिखीं, और अपने सिद्धान्तों का संग्रहसूचक ''सत्यार्थप्रकारा' भी इसी भाषा में प्रकाशित किया। ग्रार्थ समाज के उपनियमों में हिंदो-भाषा का पढना सब ग्रार्थ समाजियों के लिये ग्रावश्यक किया। स्वामी जी के बनाए ग्रंथों में ग्रत्यन्त श्रद्धा रखने वाले, ग्रीर हिंदी भाषा की न जानने वाले दूसरी भाषाग्री के विद्वानों ने स्वामो जी से कई बार प्रार्थना की कि सत्यार्थप्रकाश यादि प्रथों का उर्दू ग्रीर ग्रंगरेज़ी ग्रादि भाषाओं में ग्रनुवाद हो जावे तो संसार का बड़ा उपकार हो। स्वामी जी ने उन छोगों के। .सदा यही उत्तर दिया कि मैं अपने सामने अन्य भाषा में अपने ग्रंथों का अनुवाद न होने दुंगा। संसार का इससे बडा उपकार होगा कि सब हिंदी जानने वाले बन जार्वे। जो लोग मेरी पुस्तकों में श्रद्धा करेंगे वे अवश्य हिंदी पढ़ना सोखेंगे। आज कल इनके सत्यार्थ प्रकाश ग्रीर ग्रार्थ-समाज के प्रभाव से पंजाब में हिंदी का वह प्रभाव है कि जिसको कदापि याशा न थी। इसमें संदेह नहीं कि अब भी पंजाब में उर्दू लिखने पढ़ने वालों की संख्या अधिक होगी परंतु ग्रक्षर केवल उर्दू होते हैं भाषा में हिंदी संस्कृत के शब्द भरे रहते हैं। उर्दू के मुसल्मान विद्वान कहते हैं कि ग्रार्थ समा-

जियों ने उर्दू का सत्यानाश कर दिया। इसके सिवाय देश भर में जहां कहीं आर्यसमाज का नाम व निशान मौजूद है वहां हिंदी भाषा की चर्चा भी अवश्य है।

स्वामी जीका देहांत सन् १८८३ ई० में अजमेर में हुआ। इनसे देश का जो उपकार हुआ है वह निस्संदेह अमूल्य है। वेद मत का प्रचार, अपनी पूर्वकीर्ति में निष्ठा और भविष्यत् उन्नति में उद्योग यह उन्होंने भारत-वासियों को सिखाया है। १९ वीं शताब्दी में जो महात्मा भारतवर्ष में हुए हैं उन सबमें स्वामी जी का आसन श्रेष्ठ है।



## (३) राजा लक्ष्मगासिंह ।

जा लक्ष्मणसिंह यदुवंशी क्षत्रिय थे। जन्मभूमि आगरा, जन्म तिथि ९ अक्तवर सन् १८२६ ई०। वैसे तो घरवालों ने इनकी शिक्षा पर उसी समय से ध्यान दिया जब से कि ये तोतली जिह्वा से बोलने लगे थे परंतु पांच वर्ष की अवस्था होने पर इन्हें विधिवत् विद्यारम्भ कराया गया। जब इन्हें नागरी ग्रक्षरों के लिखने का पूरा ग्रभ्यास हो गया तो संस्कृत ग्रीर फ़ारसी की शिक्षा दी जाने लगी। ये तीवबुद्धि तो थे ही, बारह वर्ष की अवस्था तक इन्होंने फ़ारसी और संस्कृत दोनों भाषाओं में वय-ग्रनुसार ग्रच्छी योग्यता प्राप्त कर ली । बारह वर्ष की ग्रवस्था में यज्ञोपवीत हो जाने पर ग्रॅंगरेज़ी भाषा की शिक्षा पाने के लिये इन्हें ग्रागरा कालेज में बैठाया गया। उस समय ग्रब की तरह बी ए., एम ए. ग्रादि की परीक्षाएं न होती थीं, केवल सानियर, जूनियर परीक्षाएं होती थीं । अस्तु, हमारे चरितनायक ने सीनियर परीक्षा पास की। कालेज में ग्रंगरेज़ी के साथ इनकी दूसरी भाषा संस्कृत थी ग्रीर घर पर ये हिंदी, अरबी ग्रीर फ़ारसी का ग्रभ्यास किया करते थे। कालेज छोड़ने पर इन्होंने बँगला भी सीख ली। इस तरह से २४ वर्ष की ग्रवस्था में इन्होंने कई एक भाषाओं में ग्रच्छी योग्यता प्राप्त कर ली।

राजा लक्ष्मणिसंह कालेज से निकल कर पश्चिमोत्तर प्रदेश के छोटे लाट के दुपतर में सौ रुपए मासिक वेतन पर अनुवाद



राजा लक्ष्मगामिंह



करने के काम पर नौकर हुए। तीन वर्ष के बाद इनका वेत्न १५० मासिक हुआ श्रार ये सदरबोर्ड के दफ़्तर में नियत हुए। इसके दो वर्ष पीछे सन् १८५५ ई० में इन्हें इटावे की तहसीछदारी मिछी। उन दिनों इटावे में ह्यू म साहब कलेकृर थे। वे इनके गुणों पर मोहित होकर इनसे अत्यंत प्रसन्न थे। अस्तु, उनकी सहायता से राजा साहिब ने इटावे में ह्यू म हाई स्कूछ खापित किया जो कि अबतक विद्यमान है श्रीर जिससे प्रति वर्ष अच्छे अच्छे योग्य विद्यार्थी पास होते हैं। इनकी कार्य-प्रणाली से अत्यंत प्रसन्न होकर ह्यू म साहब ने गवर्नमेंट को इनकी बड़ो तारीफ़ लिखी जिससे गवर्नमेंट ने इन्हें डिएटी कलेकृर बना दिया श्रीर बांदे की बदली कर दी। यह सन् १८५६-५७ की बात है।

राजा साहिब बांदे से छुट्टी छेकर अपने घर आगरे की जा रहे थे कि उसी समय सिपाहियों का बलवा हो गया। जब आप इटावे के पास पहुँचे तो सुना कि यहां पर भी बड़ा उपद्रव मचा हुआ है। बस ये फ़ीरन ह्यूम साहिब के पास पहुँचे और उनके कहने के अनुसार बहुत से अँगरेज़ी बालकों और मेमों की सकुशल आगरे के किछे में पहुँचा दिया। घर पर पहुँच कर इन्होंने राजपूतों का एक झुंड बटोरा और उन्हें छेकर ये ह्यूम साहब की रक्षा की इटावे की जाने वाले थे कि तब तक वे स्वयं इनके घर पर आ गए। इन्होंने उनको अपनी ही रक्षा में रक्खा और जब दिल्ली की अधीन करके सरकारी फ़ीज ने इटावे पर धावा किया तो इन्होंने स्वयं उस फ़ीज का साथ दिया और वे लड़ाइयों में सिम्मिलित रहे।

इस राजभिक्त के लिये इन्हें सरकार ने रुरका का इलाक़ा माफ़ी देना चाहा परंतु इन्होंने नम्रतापूर्वक यह कह कर अस्वीकार कर दिया कि हमने जो कुछ किया जातीय-धर्म के अनुसार किया। इसमें पुरस्कार की क्या आवश्यकता ? तब इन्हें पहिले दरज़े का डिप्टी कलेंकृरी दी गई ग्रीर ८०० ह० मासिक वेतन पर वुलंदशहर को इनकी बदली हुई। यहां इन्हों ने २० वर्ष काम किया ग्रीर सन् १८८९ ई० में पेंशन लेकर वे फिर अपनी जन्मभूमि आगरे में रहने लगे। सन् १८७० ई० के प्रथम दिल्ली दरवार में इन्हें गवर्नमेंट ने राजा की पदवी प्रदान की।

यद्यपि डिप्टी कलेक्री के कामें। से इन्हें ग्रवकाश बहुत कम मिलता था तो भी हिंदी की ग्रोर इनका ऐसा प्रेम था कि जो समय बचता उसे वे उसीकी सेवा में लगाते। इन्होंने गवर्नमेंट की बहुतेरी पुस्तकों का ग्रंगरेजी ग्रीर फ़ारसी से हिंदी में उल्था किया, जिन में से एक ताज़िरात हिंद का अनुवाद "दंड संग्रह" है। इन्होंने बुलंदशहर का एक इतिहास भी लिखा था जा कि हिंदी, उर्द, क्रॅंगरेज़ी तीनों भाषाक्रों में छपा है। हिंदी-जगत् में क्रापका नाम अमर करने वाळे राकुंतला, मेघदूत श्रीर रघुवंश इन तीनों पुस्तकें। के भाषानुवाद हैं। इन पुस्तकों के अनुवाद में इन्होंने जा अपने पांडिस का चमत्कार दिखळाया है वह किसी साहित्य-प्रेमी से छिपा नहीं है। भारतवर्ष तथा योरोप के विद्वानों ने भी आपका हिंदी का ग्रच्छा किं माना है। इनकी छैखनी में यह खूबी है कि पद्य की कौन कहे गद्य में भी उर्दू फ़ारसी का एक शब्द नहीं ग्राने पाया है, फिर भी एक एक पद सरस, सुपाठ्य, ग्रीर सरलता से भरा हुआ है। इनका देहांत ६९ वर्ष की अवस्था में ता० १४ जुलाई सन् १८९६ ई० को हुग्रा।

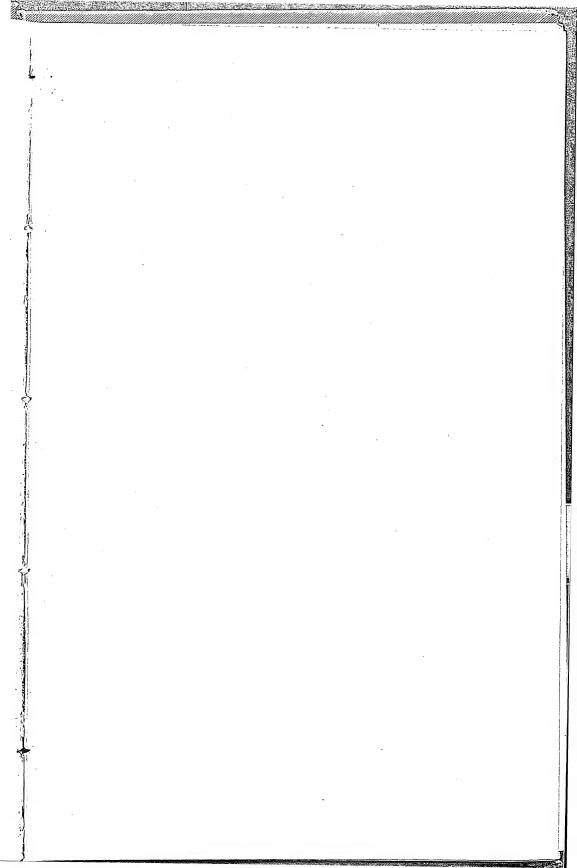



पिण्डत गौरीदत्त ।

## (४) पंडित गौरीदत्त ।

हैं दें हैं जन्मभूमि लुधियाना, जन्म तिथि मि॰ पौष शुद्धि २ है संवत् १८९३।

पंडित गौरीदत्त के दादा नाथू मिश्र एक प्रसिद्ध तांत्रिक पंडित थे, पर इनके पिता फ़ारसी में भी अच्छी योग्यता रखते थे। वे सरकार को तरफ़ से सतलज के पुल पर सरहदी दारोगा थे। पंडित गौरीदत्त को कोई पांच वर्ष की उमर थी कि इनके घर एक संन्यासी आया और उसने इनके पिता को ऐसा ज्ञान दिया कि वे तुरंत संसार का सब माया मोह छोड़ घर से निकल पड़े। तब इनकी माता अपने दोनों बच्चों सहित मेरट की चलो आईं।

पंडित गौरीदत्त की प्रथम ते प्राचीन प्रथा के अनुसार केवल साधारण पंडिताई की शिक्षा दी गई थी परंतु वय प्राप्त होने पर इन्होंने फ़ारसी ग्रीर ग्रॅगरेज़ी का स्वयं ग्रभ्यास किया। तदनंतर रुड़की कालिज में भरती हो कर बीजगणित, रेखागणित, सर्वेंइंग, ड्राइंग ग्रीर शिल्प ग्रादि व्यवसाय सीखे। साथ ही कुछ वैद्यक ग्रीर हक़ीमी का भी ग्रभ्यास किया।

सन १८५५ ई० में पंडित गौरीदत्त १८ वर्ष की अवस्था में एक मदरसे में नौकर हो गए परंतु इसके दूसरे वर्ष मेरट में बलवे का ज़ौर होने से दिल्ली से आई हुई सरकारी सेना में अपने मौसा के सहकारी गुमाइता होकर लखनऊ तक गए परंतु यह मृत्यु-मुख व्यवसाय इनकी रुचि के अनुकूछ न था इसिछिये एक हा वर्ष में इन्होंने वह काम छोड़ दिया और मेरट की छोट गए। बछवा भी शाँत हो गया था। अस्तु, इन्होंने फिर एक मदरसे में नौकरी कर छी और आनंद से समय बिताने छगे। अथच अपने निज के कई देन छेन के व्यवसाय भी इन्होंने चछाए और चाछीस वर्ष की अवस्था तक इतना धन पैदा कर छिया कि बुढ़ापे में अपने आप बैठे खा सकें, किसी का आश्रित न होना पड़े।

चालीस से पै तालिस वर्ष की अवस्था के अंतर्गत पंडित गौरी-दत्त के जीवन में बड़ा हेर फेर हो गया। सहसा इनके जी में यह बात समा गई कि स्वार्थ संचय तो बहुत किया। अब कुछ परमार्थ या परलोक-हित कार्य करना चाहिए। यह विचार कर इन्होंने स्कूल को सेवा वृत्ति छोड़ दी और अपनी मातृभाषा नागरी की सेवा करने में दत्तचित्त हुए। पहिले तो अपनी सब जायदाद देवनागरी प्रचार के लिये समर्पण कर उसकी रिजस्टरी करा दी, फिर देशाटन करना आरंभ किया और गाँव गाँव नगर नगर देवनागरी प्रचार के लाभ समकाते हुए व्याख्यान देते फिरने लगे जिसका परिणाम यह हुआ कि कई जगह देवनागरी के स्कूल तक खुल गए और बहुत से लोगों का चित्त इस और आकर्षित हो गया।

पंडित गौरीदत्त ने नागरी-प्रचार के लिये शेष जीवन में तन मन से चेष्टा की। इन्हों ने नागरी प्रचार के लिये कई एक ऐसे खेल या गोरखधंधे बनाए जिन्हें देखते ही आदमी की तबीयत उनमें उलझे ग्रीर नागरी अक्षरों का उसे ज्ञान हो जाय। इन्होंने स्त्री-शिक्षा पर तीन किताबें लिखीं जिन्हें गवनमेंट ने भी पसंद किया ग्रीर इन्हें इनाम भी दिया। इनका बनाया हिंदी भाषा का एक केष भी है जो अपने ढंग का ग्रच्छा है। इन्होंने इस विषय में जो सब से बड़ा काम किया वह मेरट का नागरी स्कूल है। यह स्कूल ग्रब भी विद्यमान है ग्रीर उसमें मिडिल तक नागरी की शिक्षा दी जाती है। इसमें ८५) ह० मासिक सहायता गवर्नमेंट भी देती है। नागरी-प्रचार के संबंध में चंदे से जो हपया ग्राता था उसे ये नगर के रईसों के पास जमा रखते थे ग्रीर वहीं से उसका जमा खर्च होता था। इन्होंने सन् १८९४ ई० में स्वयं छोटे लाट के पास दफ़्तरों में नागरी प्रचार के लिये एक मेमोरियल भेजा था ग्रीर जब काशी नागरी प्रचारियों सभा ने इस विषय में प्रयत्न किया तब भी इन्होंने समुचित सहायता दी थी।

६५ वर्ष से भी ऊपर अवस्था है। जाने पर पंडित गैरिव च चुप चाप है। कर नहीं बैठे। जहां कहीं मेळा है।ता अपना नागरी प्रचार का मंडा लेकर जाते और नागरी भाषा की उन्नति पर व्याख्यान देते। प्रत्येक सभा सोसायटी में जाकर नागरी प्रचार का गीत गाते। इनसे लोग राम राम, प्रणाम के बदले "जय नागरी की" कहा करते थे। इसी प्रकार लड़के भी हल्ला करते हुए इनके पीछे चलते थे। इनका देहांत ता० ८ फ़रवरी सन् १९०६ ई० की हुआ। इनकी समाधि मेरट में सूर्यकुंड पर है और उस पर माटे अक्षरों में "गुप्त संन्यासो नागरी प्रचारानन्द" अंकित है॥

## (५) मिस्टर फ़्रेडरिक पिंकाट।

के स्थारे कई योरोपनिवासी विद्वान् ऐसे हो गए हैं जिन्हों-यों के हिंदी साहित्य में विज्ञता प्राप्त की है ग्रीर ग्रपनी भाषा द्वारा उसकी सेवा भी की है परंतु इनमें विकाट साहब ही ऐसे थे जिन्हें हिंदी लिखने का व्यसन था ग्रीर जो ग्रपने भारतवासी मित्रों से प्रायः हिंदी ही में पत्र-व्यवहार करते थे। भारतवर्ष की ग्रीर इनका बड़ा स्नेह था ग्रीर इसकी भलाई का ग्रवसर पाने पर वे कभी उससे नहीं चूकते थे। भारतवर्ष से हज़ारों कीस दूर रह कर इससे स्नेह करना इनके महत्व की सिद्ध करता है।

इनका जन्म सन् १८३६ ई० में इँगलैंड में हुआ था। इनके पिता की आर्थिक-अवस्था अच्छी नहीं थी अतएव उनके द्वारा इन्हें यथाचित शिक्षा नहीं प्राप्त हुई। प्रारम्भ में इन्होंने एक स्कूल में पढ़ा पर धनाभाव के कारण पढ़ना शीव्र ही छोड़ना पड़ा और सेवा-वृत्ति प्रहण करनी पड़ी। पिहले पिहल इन्होंने एक छापेख़ाने में कम्पो-ज़िटरी का काम प्रारंभ किया और कुछ काल के अनंतर पूफ़-रीडर नियत हुए। यहीं पर इन्हें संकृत पढ़ने की इच्छा उत्पन्न हुई। इस भाषा का अध्ययन ये अँगरेज़ी ही के द्वारा कर सकते थे परंतु उपयोगी पुस्तकों का मूल्य बहुत था इसलिये वे उन्हें सहज में न मिल सकीं। बड़ी चेष्टा के बाद एक मित्र की सहायता से कुछ पुस्तकों प्राप्त हो गई और इन्होंने संस्कृत पढ़ना आरंभ कर दिया और कुछ वर्षों के परिश्रम के अनंतर उसमें अच्छी योग्यता प्राप्त करली। यें हीं विद्या में उन्नति के साथ हो साथ इनकी संस्मारिक अवस्था में भी



मिस्टर फेडरिक पिंकाट



उन्नति हुई। कुछ काल के पीछे ये एलन कम्पनी के छापेख़ाने के मैनेजर नियत हुए। इस पद पर रह कर इन्होंने कई अच्छी अच्छी पुस्तकें लिखीं । देशी भाषाओं में पहिले पहिल इन्होंने उर्दू का अध्य-यन किया ग्रीर उसके अनंतर गुजराती, बँगला, तामिल, तैलंगी, मलायलम, ग्रीर कनारी भाषाएं सीखीं ग्रीर सब के ग्रंत में हिंदी की ग्रोर इनका ग्रनुराग हुग्रा। बस फिर क्या था हिंदी पढ़ने ही को देर थी कि और सब भाषाओं पर का अनुराग एक इसी पर म्राकृष्ट हे। गया । हिंदी पर म्रापको प्रीति इतनी बढी कि म्राप मनेक हिंदी समाचार पत्रों के पाठक बन गए ग्रीर कभी कभी छेख भी उनमें देने लगे, होते होते इनकी सुकीर्ति चारों ग्रोर फैलने लगी। इनकी बनाई पुस्तकें सिविल सर्विस परीक्षा में नियत हुईं ग्रीर हिंदी के विषय में इनकी बातें प्रामाणिक मानी जाने लगीं। अच्छी अच्छी हिंदी पुस्तकों पर ये अपनी सम्मति लिख कर विलायती पत्रों में छपवाते, इस प्रकार भारतवर्ष की हिंदी रसिक मंडली के हृदय में भी इन्होंने स्थान पालिया। मृत्यु के कुछ वर्ष पहिले गिलवर्ट ग्रीर रिविंगटन कम्पनी के पूर्वी विभाग के ये मंत्री नियत हुए ग्रीर ग्रंत काल तक वहीं काम करते रहे। सन् १८९५ ईसवी में ये भारतवष में रीहा घास की खेती की उन्नति कराने के उद्देश्य से आए। पर होनी बड़ो प्रबल होती है। जिस भारतवर्ष से आपको इतना प्रेम था वहीं उसाकी गोद में ऋापकी ऋातमा ने शांति प्राप्त की। इसी रीहा घास की खेती के उद्योग में वे लखनऊ ग्राए ग्रीर वहीं सात फ़रवरी १८९६ की इन्होंने इसी देश की भूमि में अपने प्राण छोड़े।

इन्होंने ग्रपना विवाह २३ वर्ष की ग्रवस्था में किया। इनकी स्त्री का स्वर्गवास सन् १८८८ ई० में हुग्रा, संतित इनको केवल एक कन्या हुई। इनके बनाए या सम्पादित ७ ग्रन्थ हैं। कई वर्षों तक इन्होंने एक व्यापारसंबंधी ग्रज़बार ग्रॅंगरेज़ी उर्दू ग्रीर हिंदी में निकाला था। ये स्वभाव के बड़े सीधे ग्रीर चरित्र के बड़े पक्के थे।

# (६) बाबू नवीनचंद्र राय ।

हुन् ईसवी की उन्नीसवीं शदाब्दी के ग्रारंभ में ग्रॅगरेज़ सरकार ने कुछ बंगाली बावुग्रों की ग्रपने काम से पंजाब की भेजा था। उनमें से रार्द्राय श्रेग्णी के ब्राह्मण एक राममोहन राय थे जो कि बद्वान जिले के रहने वाले थे।

बावू नवीनचंद्र राय उक्त राममोहन राय के पुत्र थे। इनका जन्म ता० २० फरवरी सन् १८३८ ई० में हुम्रा था। जब कि इनकी म्रवस्था केवल डेढ़ वर्ष की थी इनके पिता का स्वर्गवास हो गया। ग्रीर इनके भरण पोषण का भार केवल इनकी विधवा माता पर रहा। कुछ बड़े होने पर इन्होंने बंगला भाषा में रामायण पढ़ना सीख लिया। इनके घर के पास एक ग्रीर बंगाला बावू रहते थे। वे नित्य इनसे रामायण का पाठ सुनते ग्रीर इन्हें रोज़ कुछ पैसे दे दिया करते थे, जिन्हें ये ग्रपने विद्याध्ययन में खर्चते थे। खास मेरठ में कोई शिक्षा का उत्तम प्रबंध न था। जब इनकी ग्रवस्था ९ वर्ष की हो गई तो मेरट से तीन चार कोस पर सर्धना के स्कूल में ये पढ़ने के लिये जाने लगे। इनका विद्याध्ययन की ग्रोर ग्रसाधारण ग्रनुराग इसीसे प्रकट होता है कि उस किशोर ग्रवस्था में ये नित्य तीन चार कोस जाते ग्रीर ग्राते थे।

इनकी ग्रार्थिक ग्रवस्था बहुत ही शोचनीय थी इसिलिये इन्हों ने १३ वर्ष की ग्रवस्था में सर्धना में १६) रु॰ मासिक पर नौकरी करली, परंतु जब इन्होंने देखा कि यदि इंजीनियरिंग का ग्रभ्यास कर लिया जाय तो कुछ बड़ी तनख़ाह मिल सकती है तो इन्होंने



बाबू नवीनचन्द्र राय ।



गणित का अभ्यास किया और थोड़े ही दिनों में परीक्षा पास करके वे ५० क० मासिक पाने छगे। इसी प्रकार इन्होंने अपने कठिन परिश्रम और अपनी कार्यनिपुणता से अपनी आय १६ क० से छेकर सात सौ ७०० क० मासिक तक बढ़ाई। नवीन-चंद्रराय ने केवछ अपनी आर्थिक अवस्था ही नहीं सुधारी बरन् इसीके साथ साथ इन्होंने अपनी आध्यात्मक उन्नति भी खूब की। विद्या से इन्हों विशेष प्रेम था। इन्होंने केवछ अपनी चेष्टा से अंगिरेज़ी, हिंदी, उर्दू, फ़ारसी और संस्कृत में असीम येग्यता प्राप्त करछी और विविध भाषाओं में विविध विषयों के अंथों की पढ़ कर मनुष्य-जीवन संबंधी यावत् धार्मिक तत्त्वों का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर छिया। बावू नवीनचंद्रराय, योगी, संन्यासी, फ़क़ोर, पंडित, मौछवी, पादरो आदि सब मतों के धार्मिक पुरुषों से मिछते और धर्म के तत्त्वों की जांच किया करते थे। अन्त में इन्होंने एक परब्रह्म परमात्मा को ही सब का नियंता मान कर उसी पर अपनी श्रद्धा और भक्ति स्थिर की।

बावू नवीनचंद्र राय जैसे सब विषयों के प्रसिद्ध पंडित थे वैसे ही सदाचारी, जितेंद्रिय ग्रीर दानशील भी थे। वे सदा दीन दुखी लोगों को सहायता करने ग्रीर शिक्षा का प्रचार करके देश हित करने में तथ्य रहते थे। पंजाब में स्त्री-शिक्षा का बीज बोने वाले ये ही महाशय हैं। लाहौर में सब से पुराना नार्मल फीमेल स्कूल इन्होंका स्थापित किया हुग्रा है। इन्होंने लाहौर में सद विषयों पर वार्तालाप करने के उद्देश्य से एक सत् सभा खोली थी। पंजाब विश्वविद्यालय ग्रीर ग्रीरिएंटल कालिज के ग्रीप प्रधान व्यवस्थापक थे। पंजाब युनिवर्सिटी के फेलों भी थे ग्रीर कई वर्ष तक इन्हों ने ग्राफिशियेंटिंग रजिस्ट्रार ग्रीर प्रिंसपल का काम भी किया था।

शिक्षा-विभाग से घनिष्ठ संबंध होने पर इन्होंने संस्कृत ग्रीर हिंदी भाषा में ग्रच्छी ग्रच्छी पुस्तकों की रचना की जिनमें से बहुतेरी पुस्तकों ग्रब तक पंजाब युनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती हैं।

इन्होंने हिंदी में ज्ञान-प्रदायिनी-पित्रका निकाली थी ग्रीर सोशलिएफ़ाम संबंधी कई पत्र निकाले ग्रीर विधवा-विवाह पर एक पुस्तक रची थी। ये ग्रपने ग्रनुष्ठान के बड़े हढ़ ग्रीर पूरे परो-पकारी पुरुष थे। इन्होंने गरीबों को ग्रोषधि देने के लिये निज के कई दवाख़ाने खोले थे, तथा ये ग्रीर भी जनसमुदाय के उपकार के कामों में सदा दत्तचित्त रहते थे। परिश्रमी तो इतने थे कि वृद्ध ग्रवस्था में भी नवीन विषयों को घोखते समय पाठशाला में पढ़ने वाले बच्चों का सा परिश्रम करते थे। इनका सिद्धांत यह था कि ज्ञान ग्रीर विद्या के समुद्र का पारावार नहीं है इसलिये मनुष्य को यावज्ञीवन विद्योपार्जन में परिश्रम करना चाहिए।

सन् १८८० ई० में इन्होंने सरकार से पेंशन है ही ग्रीर रत-हाम रियासत के दीवान हुए, पर वहां से भी शीघ्र चहें ग्राए ग्रीर खंडुवे के पास एक गाँव बसा कर उसीमें रहने हो। इस गांव का नाम इन्हों ने ब्रह्मगांव रक्खा था क्योंकि इसमें ग्रिधिकतर ब्राह्मण ही बसाए गए थे। सन् १८९० ई० में इनका परहोंक वास हुग्रा।

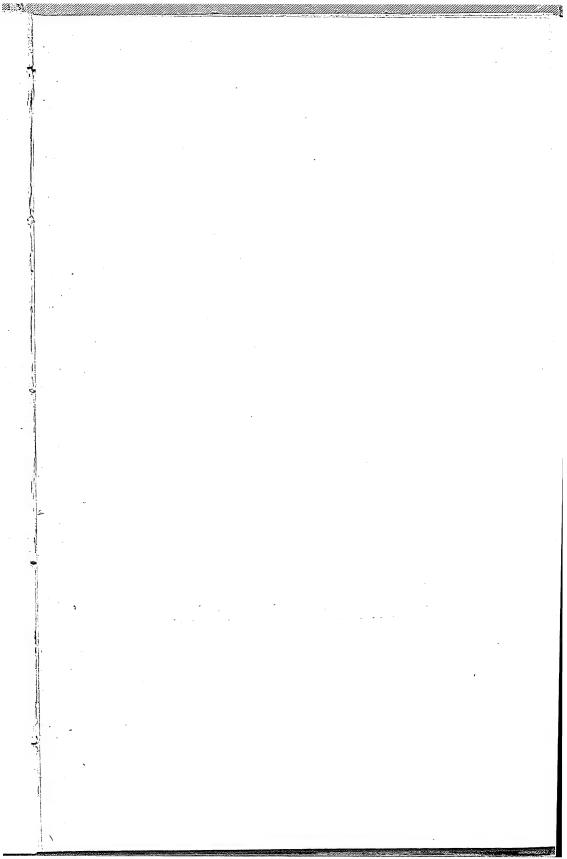



डाक्टर ए. एफ़. रुडाल्फ़ हर्नली, सी. ग्राई. ई.

### (७) डाक्टर ए. एफ. रुडाल्फ हर्नली, सी. त्राई. ई.।

व

से तो डाकृर हर्ने हो योरोप महाद्वीप भर में एक सुप्रसिद्ध विद्वान् पुरुष हैं परहमारे हिंदी-हितैषी महानुभावों में भी ग्रापका ग्रासन सब से ऊंचा है। ग्रपनी मातृभाषा की उन्नति के छिये चेष्टा

करना हमारा तो कर्तव्य ही है परंतु ग्रापने विदेशी हे। कर भी इस ग्रोर विशेष ध्यान दिया ग्रीर हिंदी भाषा संबंधी ग्रत्यंत कठिन प्रश्नों के हल करने का उद्योग किया – यह हिंदी के लिये विशेष गौरव ग्रीर सौभाग्य की बात है।

डाकृर हर्नली के पूर्वज, जर्मन घराने के एक सुप्रसिद्ध वंदा से संबंध रखते हैं। इनके पिता रेवरेंड सी टी हर्नली बहुत दिनों तक भारतवर्ष में पादरी थे। डाकृर हर्नली का जन्म १९ अक्टूबर सन् १८४१ की आगरे के पास सिकंदरा में हुआ था। सात वर्ष की अवस्था होने पर डाकृर साहिब शिक्षा पाने के लिये जर्मनी की भेज दिए गए। वहां एक सुयेग्य शिक्षक द्वारा कुछ दिन घर पर शिक्षा पाकर स्कूल में भर्ती हुए और १७ वर्ष की अवस्था तक स्कूलों का अध्ययन समाप्त करके आप सन् १८५८ ई० में प्राफ़ेसर स्टफेंसर के पास दर्शन शास्त्र का अध्ययन करने लगे और दो वर्ष में दर्शन शास्त्र का अध्ययन समाप्त करके सन् १८६० में आप संस्कृत का अध्ययन करने के लिये लंडन नगर की गए। इसके पांच वर्ष बाद सन् १८६५ में आप काशी के जयनारायण कालिज में अध्यापक नियत होकर भारत-भूमि में सुशोभित हुए।

इसी ग्रध्यापक ग्रवस्था में इन्होंने ''गौड़ीय भाषा ग्रथीत्

भारतवर्णय भाषाओं के समुदाय के व्याकरण" पर एक लेख लिखा जो कि बंगाल एशियाटिक सोसायटी की पित्रका में प्रकाशित हुआ। इस लेख से देश देशांतर में आपके पांडित्य का प्रकाश फैल गया। उस समय बहुतेरे लोगों का ऐसा विश्वास था कि हिंदी, संस्कृत की नहीं बरन अनार्थ भाषाओं की शाखा है परंतु हमारे डाकृर महाशय ने संस्कृत और प्राकृत के भिन्न भिन्न व्याकरणों के नियमों और साधारण बोल चाल की तथा किवता की हिंदी के शब्दों दे। मिलान करके यह सप्रमाण सिद्ध कर दिखाया कि हिंदी भाषा संस्कृत और प्राकृत से निकली है, इसका अनार्थ भाषाओं से कोई संबंध नहीं है।

डाकृर हर्ने सन् १८७३ में इंगलेंड की चले गए और वहां आप सन् ७७ तक उक्त व्याकरण की रचना में लगे रहे। सन् १८८० में इस व्याकरण के प्रकाशित होते ही आप एक बड़े भारी भाषा-तत्वज्ञ पंडित माने जाने लगे। सन् ८२ में (Institute de France) इंस्टीट्यूट डी फ़्रांस नामी पेरिस की एक सभा ने आप के स्वर्ण पदक अपीण किया जो कि उस सभा से प्रतिवर्ष सर्वोत्तम ग्रंथ के लिये दिया जाता था।

सन् १८७८ में डाकृर साहब पुनः भारतवर्ष को छौट ग्राए ग्रीर कलकत्त के केथेड्रिल मिरान कालेज के प्रधान प्रिंसिपल नियत हुए। सन् १८८५ में ग्रापने डाकृर ग्रियर्सन के साथ विहारी भाषा का कोष सम्पादित करना ग्रारम्भ किया। पर शोक है कि वह पूरा न हो सका। सन् १८८६ में ग्रापका ध्यान चंदबरदाई कृत पृथ्वोराज रासों की तरफ़ ग्राकर्षित हुग्रा। ग्रापने २६ वें प्रस्ताव से ३४ वें प्रस्ताव तक उसे सम्पादित करके प्रकाशित भी किया ग्रीर २७ वें समय का ग्रनुवाद भी छपवाया। परंतु जब ग्रापको इस ग्रंथ के चंदबरदाई कृत होने में संदेह हुग्रा तब इसकार्यको बंद कर दिया। सन् १८८८—९० में आपने "उवासग दसराओं" नामक जैन-धर्मावलम्बी गृहस्थों के उपासना-ग्रंथ को प्रकाशित किया जिससे जैनियों में आपका नाम हो गया। इसी अवसर में पूर्वीय तुर्कि-स्तान से प्राप्त हुई "वावर की पोथी" नामक एक हस्तलिखित पुस्तक का जो कि सन् ४५० ई० के आस पास की लिखी हुई थी आपने सम्पादन किया।

सन् १८९८ ई० में गवर्नमेंट ग्राफ इंडिया ने हर्नली साहब की मध्य पिशया से प्राप्त संस्कृत ग्रंथों की जाँच पर नियत किया। इस कार्य की भी ग्रापने बड़ी योग्यता से सम्पादित किया। सन् १८७९ ई० में पिशयाटिक सोसायटी ने ग्रापको भाषा-तत्त्व-संबंधी मंत्री- चुना। इस पद पर ग्रापने १२ वर्ष तक कार्य किया।

लिखा जा चुका है कि हमारे चरित्र-नायक सन् ७८ में केथे-डिल मिशन कालेज के अध्यापक नियत हुए थे। तीन वर्ष बाद आप कलकत्ता मदरसा कालेज के अध्यक्ष और प्रसिडेंसो कालेज के अध्यापक नियत हुए। उसी अवस्था में सरकार की ओर से पुरा-तत्व सम्बंधी जाँच की रिपोर्ट लिखने का काम आपको सौंपा गया। उसके पूरा होने पर सन् ९७ ई० में स्वर्गीय महाराणी विकृोरिया ने आपको सी आई ई को पदवी प्रदान की।

डाकृर हर्ने छी सन् ९९ में चिरकाल के लिये इंगलैंड की चले गए। परन्तु उनकी सुकीर्ति अवलों यहां स्थिर है।

#### (८) पंडित बालकृष्ण भट ।

हित बालकृष्ण भट्ट के पूर्व पुरुष मालवा देश के निवासी पे पे के थे। परंतु वे किसी कारण-विशेष से कालपी के पास वेतवा नदी के किनारे जटकरी गांव में ग्राबसे। पंडित जी के प्रिपतामह स्थाम जी एक चतुर ग्रीर विद्वान पुरुष थे। ग्रस्तु वे रोजासाहब कुलपहाड़ के यहां एक उच्च पद पर नौकर हो गए। उनके दो स्त्रियां थीं जिनसे पाँच पुत्र उत्पन्न हुए। वे ग्रपने सबसे छोटे पुत्र विहारीलाल पर ग्रिथक स्नेह रखते थे इसिलये ग्रंत समय ग्रपनी सब सम्पत्ति का ग्रिथकार उन्होंको दे गए। पंडित विहारोलाल जटकरी से ग्राकर प्रयाग में रहने लगे। इनके जानकीप्रसाद ग्रीर वेणीप्रसाद दो पुत्र हुए। पंडित बालकृष्ण जी वेणीप्रसाद जी के पुत्र हैं। वे स्वयं पढ़े लिखे तो बहुत न थे पर इस ग्रीर उनके चित्त की प्रवृत्ति ग्रीर रुचि विशेष थी।

पंडित बालकृष्ण भट्ट का जनम संवत् १९०१ में हुआ था। इनकी माता बड़ी विदुषी थीं इसिलये इन्हें जनम से ही विद्याध्य-यन का व्यसन लग गया। कुछ बड़े होने पर इनके पिता ग्रीर चाचा आदि ने चाहा कि यह बालक दुकानदारी के काम में दत्तचित्त हो कर व्यापार-कुशल हो। परंतु ये उस ग्रोर ध्यान नहीं देते थे ग्रीर अपने पढ़ने लिखने में लगे रहते थे। ऊपर से माता का यही ग्रजु-शासन था कि वेटा तुम ख़ूब पढ़ो। तदनुसार ये १५-१६ वर्ष की ग्रवस्था तक संस्कृत पढ़ते रहे।

सन् ५७ के गृद्र के पश्चात् देश में बँगरेज़ी राज्य का दब-दबा होने से बँगरेज़ी भाषा का मान बढ़ने छगा। अस्तु इनकी



पण्डित बालकृष्ण भट्ट।

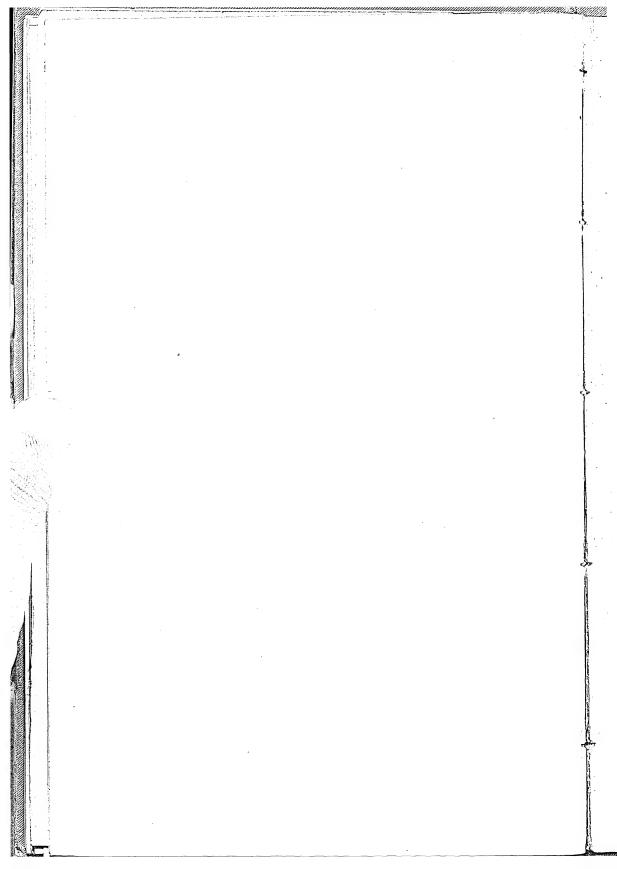

( २३ )

चतुरा श्रीर दूरदर्शिनी माता ने इन्हें श्रॅगरेजी पढ़ ने की प्रिया की । माता की आज्ञा मान कर ये एक मिशन-स्कूल में भरती हो गए। वहाँ इन्होंने एंट्रेंस तक शिक्षा पाई श्रीर बाइबिल की परीक्षा में कई बार इनाम भी पाया। पर इससे यह न समभाना चाहिए कि इनकी धार्मिक श्रद्धा में भी कुल बहा लगा। ये अपने हिंदू धर्म पर हृद्य से हृद् थे श्रीर इसी कारण से उस स्कूल के पादरी हेड मास्टर से वाद विवाद है। उठने पर इन्होंने स्कूल छोड़ दिया।

मिरान स्कूछ छोड़ कर ये पुनः संस्कृत का अध्ययन करने छगे। व्याकरण ग्रीर साहित्य का खूब मनन किया। इसी बीच में ये जमुना मिरान स्कुछ में अध्यापक हो गए परंतु अपने धर्म के अटल पक्ष-पाती होने के कारण इन्हें यह अध्यापकत्व भी छोड़ना पड़ा।

स्वतंत्रता की धुन सवार होने के कारण ये बहुत दिनों तक वेकार बैठे रहे परंतु इसी बीच में जब इनका विवाह हो गया तब कमाने की फ़िक हुई ग्रीर कोई ग्रन्छा व्यापार करने की इन्छा से ये कलकत्ता चले गए परन्तु शोब्रही लौट भी ग्राए। कलकत्ते से ग्राकर ये पहिले की तरह हाथ पर हाथ रख कर बैठेन रहे बरन् ग्रपने ग्रमूल्य समय को संस्कृत-साहित्य के ग्रध्ययन ग्रीर हिंदी-साहित्य की सेवा में बिताने लगे। उस समय के समस्त साप्ता-हिक ग्रीर मासिक हिंदी-पत्रों में लेख लिख लिख कर भेजने लगे।

इसी समय प्रयाग के कई शिक्षित युवकों ने सन् १८७७ ई० में हिंदीप्रविद्धिनी नाम की एक सभा स्थापित की ग्रीर निश्चय किया कि प्रति सभासद से पाँच पाँच रुपया चंदा इकट्ठा करके एक मासिक पत्र प्रकाशित किया जाय, तद्नुसार "हिंदी-प्रदीप" का जन्म हुग्रा ग्रीर भट्ट जी उसके संपादक हुए। जब "हिंदी-प्रदीप" का प्रकाश हुग्रा उन्हीं दिनों में सरकार ने प्रेस एक पास किया जिससे भयभीत होकर "हिंदी-प्रदीप" के ग्रन्य हितैषियों ने तो

उससे नाता तक तोड़ दिया परंतु इन्होंने उसे हवा भी न लगने दो । मातृ-भाषा की ग्रोर ग्रविचल भक्ति के कारण ये उसे चलाते रहे।

बाबू हरिश्चंद्र कहा करते थे कि हमारे बाद दूसरा नंबर भट्ट जो का है सो ठीक ही था। इनके लिखे हुए कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल, बाल विवाह नाटक, सौ अजान एक खुजान, नूतन ब्रह्मचारी, जैसा काम वैसा परिणाम, आचार विडंबना, भाग्य की परख, षट् दर्शन संग्रह का भाषानुवाद, गीता ग्रीर सप्त- शती की समालोचना, आदि लेख देखने ही येग्य हैं।

पंडित बालकृष्ण जी हिंदी के एक सच्चे हितेच्छु श्रीर अच्छे लेखक हैं। ग्राप स्वभाव के सादे सत्यप्रिय सज्जन हैं। बड़े हँसमुख भी हैं। ग्राप सनातन-धर्म के ग्रनुयायी हैं, पर ग्रंधपरंपरा के पक्षपाती नहीं हैं। ग्राप इस समयकायस्थ पाठशाला में संस्कृत के ग्रध्यापक हैं। हिंदीप्रदीप थोड़े दिन हुए कि ग्रस्त है। गया।





बाबू तोताराम

#### (६) बाबू तोताराम ।

रिवृ तोता राम जी कायस्थ थे। इनका जन्म श्रावण शुक्का १० संवत् १९०४ में हुआ था। इनके पिता लाला जिल्ला कानचंद सासनी स्टेशन के पास नगलासिंह में रहते थे पर फिर ये गौहाना में जा बसे ग्रीर यहीं पर एक मदरसा स्थापित किया।

यद्यपि म्रलीगढ़ के ज़िले में उर्दू भार फ़ारसी का ग्रधिक प्रचार होने के कारण बावू ताताराम के घर के सब लोग उर्दू फ़ारसी में ही प्रवीण थे परंतु इनकी घर की भाषा हिंदी थी ग्रीर घर की स्त्रियों तक की हिंदी में रामायण पढ़ने का अभ्यास था। इसीसे इन्हें ग्रारंभ में हिंदी की शिक्षा दी गई। इन्होंने ग्रध्ययन में ऐसी तीवता दिखलाई कि साल भर में ही साधारण गणित ग्रीर लिखने पढ़ने योग्य हिंदी सीख ली। तब इनके पिता ने इन्हें सासनी के सरकारी स्कूल में बिठाया। वहां की पढ़ाई भी इन्होंने लगे हाथों समाप्त की ग्रीर ग्रँगरेज़ी भाषा की शिक्षा पाने के लिये अलीगढ़ के उस स्कूल में जा भरती हुए जा कि अब अलीगढ़ कालेज के नाम से प्रसिद्ध है।

यहाँ यह भी कह देना यावश्यक है कि इनके प्रारंभिक विद्यागुरु पंडित क्षेम जी बड़े शांतशील सज्जन ग्रीर धर्म में श्रद्धावान साधु पुरुष थे। बड़े होने पर भी बाबू तोताराम जी भी वैसे ही हुए। घर से बाहर एक ग्रालाशान शहर में स्वतंत्र रहते हुए भी इनके ग्राठों पहर विद्याध्ययन में व्यतीत होते थे। सन् १८६३ में इन्होंने एंट्रेस पास कर लिया ग्रीर फिर भी ग्रागे पढ़ने के लिये ग्रागरे के सेंटजांस कालेज में भरती हुए। यहां ग्राप जिस समय बी० ए० हास में पढ़

रहे थे उसी समय इनके पिता का देहांत हो गया। दूसरे आँखों में भी कुछ रोग होगया जिससे इन्हें डाकृर के कहने से पढ़ना छोड़ देना पड़ा।

पढ़ना छोड़ देने के थोड़े ही दिन बाद ग्राप फ़तहगढ़ स्कूल के हेड मास्टर नियत हुए ग्रीर फिर ग्रापकी बनारस के। बदली ही गई। यहां इनका हिंदी-प्रेम ग्रीर भी बढ़ गया। इन्होंने यहाँ "केटो- कृतांत" नामक पुस्तक हिंदी में लिखी। फिर बंगला, गुजराती, महाराष्ट्रो ग्रादि भाषाग्रों का ग्रध्ययन किया ग्रीर कानून पास करके नैकरी से इस्तीफ़ा दे दिया।

इस प्रकार सेवा-वृत्ति से स्वतंत्र हीकर इन्होंने सन् १८७० ई० में अलीगढ़ में अपना छापाख़ाना खोला और वहीं से भारत-बंधु नामक हिंदी का साप्ताहिक पत्र निकाला। इसके दूसरे वर्ष इन्होंने संयुक्त प्रांत के छोटे लाट की सहायता से लायल लायब्रेरी नामक पुक्तकालय स्थापित किया।

बावू तोताराम जी हिंदी भाषा के अनन्य ग्रुभिवंतक थे, इस विषय में इन्होंने यथासाध्य परिश्रम किया। इन्होंने एक भाषा संबर्द्धनी सभा स्थापित की थी जिसका यह उद्देश्य था कि हिंदी भाषा की अच्छी अच्छी पुस्तकें छपा कर सस्ते मूल्य पर बेंची जाँय। इन्होंने स्वयं कई पुस्तकें लिख कर सभा के समर्पण की थीं जिन में से एक स्त्री-सुबोधिनी है। आप अलीगढ़ की प्रदर्शनी में लिपि-विभाग के मंत्री थे। अस्तु, आपने हिंदी-लिपि वालों की अच्छे अच्छे इनाम दिला कर उनका उत्साह दुगना किया और इसी तरह जब हिंदी भाषा की और से सर एंटनी मेक्डानल के यहां डेपुटेशन जाने वाला था तो आपने कायस्थ कानफरेंस के सभापितत्व में ६००० कायस्थों को हिंदी के पक्ष में राय देने की बाध्य किया था। इन्होंने 'राम रामायण' नाम से वाल्मीकीय रामायण का भाषापद्यानुवाद करना आरंभ किया था परंतु खेद है कि इनका यह कार्य पूरा न हे। सका। इन्होंने संस्कृत की अनेक पुस्तकों अनुवाद करके या करा के नवलिक शोर श्रीर व्यंकटेश्वर आदि प्रेसें। में छपवाई थीं।

बावू तेाताराम जी जैसे मातृभाषा के प्रेमी ग्रीर धार्मिक पुरुष थे वैसे ही सच्चे देश-हितैषी ग्रीर समाज-प्रिय भी थे। इन्होंने समय समय पर अकाल-पीड़ित प्रजा की सहायता की। जिस समय ग्रागरा कालेज टूट कर ग्रलीगढ़ कालेज में मिलाया जाने वाला था ते। इन्होंने उसे क़ायम रक्खा। ग्रीर ग्रीर भी इसी प्रकार के देश-हितकर काम किए।

ग्राप वैष्णव धर्मावलंबी थे परंतु स्वामी द्यानंद जी के भी बड़े भक्त थे। ग्राप बड़े सदाचारी ग्रीर सुशीलता के ते। ग्रादर्श थे। ग्रापका देहांत ता० ७ दिसम्बर सन् १९०२ के। हुग्रा।

#### (१०) राजा रामपालासिंह ।

ता साहिब का जन्म एक प्रसिद्ध ग्रीर प्रतापी राज-कुळ में हुग्रा है। ग्राप ग्रवध प्रांत के ग्रंतर्गत प्रतापगढ़ के तऽह्नकेदार मृत राजा हनुमंतिसंह जी के ज्येष्ठ पुत्र श्री छाळ प्रतापिसंह जी के इक-

होते पुत्र हैं। ग्रापका जन्म संवत् १९०५ की भादेां सुदी ४ की हुग्रा।

राजा साहिब बाल्यावस्था ही से ग्रत्यंत तीववुद्धि ग्रीर चंचल-स्वभाव के थे पर साथ ही विद्याध्ययन में अनुराग भी स्वाभाविक था। ग्रापने सात वर्ष की ग्रवस्था में हिंदी में पूर्णक्रप से येग्यता प्राप्त कर ली थी। नागरी पढ़ लेने पर ग्रापने फ़ारसी का ग्रध्ययन ग्रारंभ किया ग्रीर पाँच वर्ष में फ़ारसी में पूर्ण योग्यता प्राप्त करके ग्रॅगरेज़ी ग्रीर संस्कृत का ग्रध्ययन ग्रारंभ किया।

इसमें भी राजा साहिब ने अभ्यास ग्रीर वुद्धिबल से पाँच छः वर्ष में ऐसी याग्यता प्राप्त करली कि ग्राप संस्कृत के क्लिए ग्रीर गृढ़ छंदें। का मर्भ समभने ग्रीर ग्रंगरेज़ी में वार्तालाप करने लगे थे।

भिन्न भिन्न भाषाओं के और भिन्न भिन्न मत मतांतरों से संबंध रखने वाले यंथों की पढ़कर राजा साहिब के हृद्य में नवीन सभ्यता ने खान प्राप्त कर लिया। इसलिये वे एक मात्र परमात्मा की अपना आराध्य देव मान कर पुरानी लकीर के फ़क़ीर रहने के विरुद्ध हो गए। इससे इनके सब संबंधी और इनके पितामह राजा हनुमंतिसंह जी स्वयं इनसे अप्रसन्न हो गए। परंतु इन्होंने किसी



राजा रामपालसिंह ।



की ग्रोर ध्यान न दिया ग्रीर ग्रपने सिद्धांत पर हढ़ रहे। १८ वर्ष की ग्रवस्था में इन्होंने ग्रानरेरी मिजस्ट्रेटी स्वोकार की ग्रीर इसके अनंतर मध्यम ग्रीर उच्च श्रेणी की परीक्षाग्रों को पास किया। राजा साहिब एक न्यायशील ग्रीर देशहितैषी पुरुष हैं इस लिये ग्रदूरदर्शी लेंगों की हिए में कुछ खटकने लगे।

अस्त, राजा साहिब ने इंगलैंड जाने की इच्छा प्रकट को, इस पर भी पुराने विचार के छागों ने असंमति प्रकट की परंतु आपका ता उस उन्नित-शाली देश की सामाजिक राजनैतिक भ्रीर व्यापारिक अवस्था का ज्ञान प्राप्त करने की धुन सवार थी। इस लिये ग्राप ने इंगलैंड की यात्रा की । ग्रापको पतिव्रता धर्मपत्नी भी ग्राप के साथ गईं। परंत देा साल इंगलैंड में रहने पर ग्रापकी धर्मपत्नी का शरीरपात हो गया। तब ग्रापने एक ग्रंगरेजी रमणी से विवाह किया ग्रीर घर की छैाट ग्राए। परंतु थोड़े हा दिन कालाकाँकर में रह कर ग्राप पुनः इंगलैंड के। चले गए ग्रीर वहां जर्मन, फ़्रेंच, लैटिन मादि भाषाओं मौर गणित का सभ्यास करने लगे। सापने सपने देश की सेवा करने की इच्छा से सन् १८८३ में वहां ग्रंगरेज़ी-हिंदी में ''हिंदेास्थान" नाम का पत्र भी निकाला ग्रीर उसकेद्वारा इंगलैंड-वासी छोगों के। इस देश की दशा का वास्तविक परिचय देने छगे, इसके सिवाय ग्राप वहां की प्रत्येक सभा सासायटी में जाते ग्रीर मनेाहर व्याख्यान द्वारा इस देश-वासियों के दुःख सुख की कथा सुनाते थे।

उस समय इस देश के जो विद्यार्थी इंगलैंड में विद्याध्ययन करने जाते थे राजा साहिब उन सब का बड़ा सत्कार करते थे। उन्हें अपने यहां बुलाते, समय समय पर भोज देते और उनके पठन पाठन में यथासाध्य आर्थिक सहायता भी करते थे। सन् १८८५ ई० में आपने इंगलैंड से आकर कालाकाँकर से हिंदी में "हिंदी- स्थान" नाम का दैनिक पत्र निकालना आरंभ किया जो कि अब तक बराबर चल रहा है। आपने अँगरेज़ी में भी 'इंडियन यूनियन' नाम का एक पत्र निकालना आरंभ किया था परंतु कुछ दिनों के बाद चह बंद कर दिया गया। तब से आप "हिंदोस्थान" की एक दूसरी प्रति अंगरेज़ी में प्रकाशित करते हैं।

ग्रापने केवल हिंदी जानने वालों की सहज में ग्रंगरेज़ी सीख लेने के लिये "दी संल्फ टीचिंग वुक्" नाम की एक बड़ी ग्रच्छी पुस्तक लिखी है ग्रीर "रिसेंट द्रव दू यूरप" नाम की ग्रंगरेज़ी भाषा की पुस्तक में ग्रापने ग्रंपलेंड यात्रा का वर्णन लिखा है। ग्राप जिस तरह ग्रंपने देश की कला कैशिल ग्रेश व्यापार की उन्नति चाहते हैं वैसे ही मातृभाषा हिंदी के भी परम शुभिंचतंक हैं। ग्रापके राजनैतिक ग्रीर सामाजिक सिद्धांत सराहनीय हैं। इस समय ग्राप ग्रंपनी राजधानो कालाकाँकर ग्रीर लखनऊ के ग्रानरेरी मजिस्ट्रेट हैं। ग्राप ग्रंप ग्रंपले ग्रंप

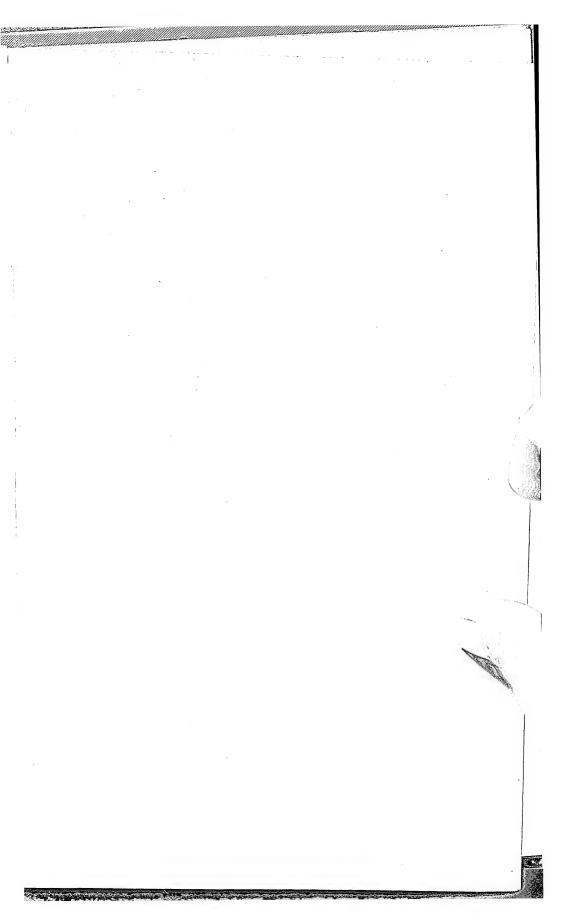



बाबू गदाधरिसंह।

#### (११) बाबू गदाधरासिंह ।

व्याप्य गदाधरसिंह के पूर्व ज काशों के रहने वाले थे। इनके पितामह खोजूसिंह पुलिस में एक साधारण सिपाही थे। इनके दो पुत्र हुए रामसहायसिंह ग्रेंगर गनेस्सिंह। रामसहायसिंह ने फ़ारसी में ग्रेंच्छी योग्यता प्राप्त कर ली थी इसलिये वे थानेदार के पद के

याच्छी योग्यता प्राप्त कर ली थी इसलिये वे थानेदार के पद की पहुँच गए ग्रीर कुछ दिनों के बाद किमश्नर के दूसरे मुंशी नियत हुए। इस समय राजा शिवप्रसाद मीरमुंशी थे ग्रीर बाबू रामसहायिसंह ग्रीर राजा साहिब से खूब पटती थी। हमारे चिरतनायक बाबू गदाधरिसंह इन्हीं बाबू रामसहायिसंह के पुत्र थे।

बावू गदाधरसिंह का जन्म सन् १८४८ ई० में हुआ था। जब इनकी अवस्था केवल पाँच वर्ष की थी तो इनके पिता बाबू राम-सहायसिंह का देहांत हो गया जिससे इनके संबंधियों ने इनके घर की सब धन सम्पत्ति नष्ट कर डाली। परंतु इनके पिता के मित्रों ने इनकी यथासाध्य सहायता को और सन् १८५७ ई० में पढ़ने का लग्गा लगा दिया। दैवात् सन् ६० में इनकी माता का भी परलोक-वास हो गया और ये निपट अनाथ हो गए। पर इन्होंने हिम्मत न हारी और स्वयं साँसारिक व्यवहारों का अनुभव करते हुए सन् १८६८ में एंट्रेंस पास कर लिया।

पंद्रेंस पास कर छेने पर राजा शिवप्रसाद इन्हें १०० मासिक वेतन की सरकारी नौकरी दिलाते थे पर इन्होंने उसे ग्रस्वीकार कर दिया ग्रीर स्वतंत्र जीवन बिताने की इच्छा से कोई व्यापार करने के लिये बावू हरिइचंद्र जी की सहायता चाहा। बाबू साहिब ने इन्हें तुरंत १०००) ह० दिए ग्रीर ये दो एक मित्रों के साथ कलकत्ते की चले गए। वहां से कुछ किराना ग्रादि ख़रीद कर लाए, पर इनका व्यापार चला नहीं। इसलिये इन्हें विवश होकर १६) ह० मासिक पर हरिइचंद्र स्कूल में नौकरी स्वीकार करनी पड़ी।

सन् १८७१ में राजा शिवप्रसाद की सहायता से बावू गदाधर-सिंह बंदोबस्त-विभाग में नौकर होकर कानपुर की चले गए। वहां रह कर इन्होंने पहिले पहिल हिंदी में कादम्बरी उपन्यास लिखा जिसका कुछ भाग हरिइचंद्र चंद्रिका में प्रकाशित हुआ और फिर सन् १८७८ में वह पुस्तकाकार प्रकाशित हुई। सन् १८७४ में बंदोबस्त का काम समाप्त हो जाने पर ये आज़मगढ़ में कानूनगो नियत हुए। कुछ दिनों के बाद कोर्ट आफ़ वार्ड स् में नियत होकर ये जौनपुर के राजा के यहां आए, पर थोड़े ही दिनों में फिर अपने पद पर आज़मगढ़ के वापस चले गए। वहां इन्होंने सन् १८८३ तक काम किया और इसी बीच में दुर्गेशनंदिनी का भाषानुवाद किया।

सन् १८८३ ई० में पेशकार के पद पर नियत होकर इनकी ग्राज़म-गढ़ से मिर्ज़ापुर की बदली हो गई। यहां इन्होंने सन् १८९३ तक बड़ी योग्यता से काम किया। मिर्ज़ापुर में ही इन्होंने वंगविजेता का भाषानुवाद करके उसे छपवाया ग्रीर स्त्री का परलोक वास हो जाने पर सन् १८८४ ई० में ग्रपने उत्तराधिकारी स्वरूप ग्रपने ग्रायभाषा पुस्तकालय को स्थापित किया।

सन् १८९० तक यह पुस्तकालय मिर्ज़ापुर में रहा, परंतु इस सन् के ग्रंत में इन्होंने बनारस ग्राकर इसे हनुमान सेमिनरी स्कूल के प्रबंध में छोड़ दिया। इसी बीच में इनकी इटावे को बदली हो गई ग्रीर यहां न रहने के कारण इनके प्यारे पुस्तकालय की उन्नति के बदले ग्रवनित होने लगी। इन्होंने इटावे में छः वर्ष काम किया ग्रैं।र उथेलो, रोमन-उर्दू की पहिली किताब ग्रैं।र भगवद्गीता ये तीन ग्रंथ लिखे।

लगातार बहुत दिनों तक कार्य करने से व्यथित होकर तथा अपने पुस्तकालय की स्तिथि सुधारने की इच्छा से इन्होंने दो वर्ष की छुट्टी ली और सन् १८९६ ई० के जुलाई मास में ये बनारस की चले आए। यहां सन् १८९३ ई० में काशी नागरीप्रचारिणी सभा स्थापित हो चुकी थी और सन् ९४ से आप उसके एक सभ्य भी थे। अस्तु, जब इन्होंने सभा का उचित प्रबंध देखा तो अपना आर्यभाषा पुस्तकालय सभा को समर्पण कर दिया जो अब तक उसकी रक्षा में उन्नति कर रहा है। मरने के पहिले इन्होंने अपनी सब सम्पत्ति पुस्तकालय के नाम लिख दी थी। पर मुक्कइमे के चलने से वह सब उसीमें समाप्त हो गई। काशी में आकर भी इन्होंने दो एक ग्रंथ लिखे प्रंतु इनका सब से उत्तम और अंतिम लेख ऐतिहासिक और पौराणिक विवरण की एक डायरी थो परंतु वह अधूरी ही रह गई।

बावू गदाधरसिंह का देहांत २९ जूलाई सन् १८९८ ई० की हुआ। वे एक स्वच्छ ग्रीर उदार स्वभाव के पुरुष थे तथा उच ग्रीभिलाषी ग्रीर देशहितैषी ग्रीर मातृभाषा के सच्चे प्रेमी थे।

## (१२) रायबहादुर पंडित लक्ष्मीशंकर मिश्र एम ० ए ०

यबहादुर पंडित लक्ष्मीशंकर जी सरयूपारा ब्राह्मण थे, रि इनके पिता का नाम रामजसन मिश्र था। वे संस्कृत कालेज बनारस में प्रोफ़ेसर और काशी के प्रतिष्ठित

पुरुषों में थे।

पंडित लक्ष्मीशंकर का जन्म सन् १८४९ ई० में हुआ था। ये लड़कपन से ही सुशील, गंभीर और तीब्रवुद्धि थे। आठ वर्ष की अवस्था होने पर ये बनारस कालेज में अँगरेज़ी पढ़ने के लिये वैठाए गए। इन्होंने प्रति वर्ष येग्यतापूर्वक इम्तिहान पास किया, कभी फ़ेल नहीं हुए। सन् १८६९ ई० में बी० ए० पास किया। यद्यपि गणित एक हिए विषय है परंतु आपकी गणित पर ही विशेष रुचि रहती थी। इसीसे सन् १८७० ई० में आपने गणित में हीं 'आनर्स' के साथ एम० ए० पास किया।

पंडित लक्ष्मीशंकर जैसे तीवबुद्धि थे वैसे ही सुयेग्य भी थे। उस समय बनारस कालेज के प्रधान अध्यापक ग्रिफ़िथ साहेब इनकी येग्यता पर मुग्ध थे। उन्होंने इन्हें बनारस कालेज में गणित का अध्यापक नियत किया। इनकी पढ़ाने की शैली भी ऐसी अच्छी थी कि गणित ऐसे कठिन विषय को सहज में समका देते थे।

उस समय बनारस में "बनारस इंस्टोट्यूट" नाम की एक सभा थी। डाकृर थीबो, सर सैय्यद ग्रहमद्खां ग्रौर राजा शिवप्रसाद ग्रादि बड़े बड़े योग्य पुरुष उसके सभासद थे। पंडित लक्ष्मीशंकर भी उसमें संमिलित थे। ये उस सभा में बड़े गूढ़ विषयों पर ऐसे



रायबहादुर पण्डित लक्ष्मीशंकर मिश्र, एम. ए.



ग्रच्छे व्याख्यान देते थे कि जिनकी बड़े बड़े विद्वान् प्रशंसा करते थे।

पंडित लक्ष्मीशंकर समय का बड़ा आदर करते थे। वे अपना किंचित् मात्र भी समय व्यर्थ न जाने देते थे। नित्य के आवश्यक कामों से जो समय वचता उसमें आप उत्तमोत्तम पुस्तकें लिखा करते थे। पहिले पहिल इन्होंने त्रिकोण्णमिति (Trignometry) नामक एक ग्रंथ लिखा जिसके लिये इस प्रांत की गवर्नमेंट ने इन्हें एक हज़ार रुपया इनाम दिया। इसके पीछे हिंदी में गण्णितकौमुदी की रचना की। यह पुस्तक अब तक पाठशालाओं में पढ़ाई जाती है।

सात वर्ष तक पंडित जी गिणित के अध्यापक रहे । इसके बाद सन् १८७७ ई० में आप विज्ञानशास्त्र के अध्यापक हुए । इस समय इन्होंने विज्ञान पर पुस्तकों लिखना आरम्भ किया और पदार्थिविज्ञान विटप, प्राकृतिक भूगोल चंद्रिका, वायुचक विज्ञान, स्थिति विद्या, गित विद्या आदि नामकी परम उपयोगी पुस्तकों लिख कर हिंदी के भंडार में विज्ञान-शास्त्र का बीज बो दिया।

बनारस नार्मल स्कूल के हेड मास्टर बावू बालेश्वरप्रसाद जी हिंदी में काशीपित्रका नाम की एक पाक्षिक पित्रका को स्वयं सम्पादन करके प्रकाशित करते थे। सन् १८८५ ई० में जब पंडित लक्ष्मीगंकर मिश्र बनारस ज़िले के स्कूलों के इंस्पेकृर नियत हुए तब इन्होंने काशीपित्रका के सब अधिकार उनके दे दिए। तब उसी संबन्ध में इन्होंने काशी में अपना चंद्रप्रभा प्रेस खोला और उक्त काशीपित्रका को साप्ताहिक रूप में प्रकाशित करना आरम्भ किया। यह पित्रका अपने ढंग की एक ही थी। इसे गवर्नमेंट ने मदरसों के लिये स्वीकार किया था।

जिस समय पंडित लक्ष्मीशंकर मिश्र इंस्पेकृर नियत हुए उस समय इस जिले के स्कूलों की पढ़ाई की अवस्था बड़ी अनिश्चित थी। पंडित जी ने उसका यथोचित सुधार किया। गवर्नमेंट ने इन्हें सन् १८८८ में इलाहाबाद की किमश्नरी का इंस्पेकृर नियत किया। इन्होंने दोनों जिले में बड़ी येाग्यता से कार्य्य किया। इनकी कार्य्यप्रणाली से प्रसन्न होकर गवर्नमेंट ने इन्हें सन् १८८९ ई० में रायबहादुर की पदवी प्रदान की।

पंडित लक्ष्मीशंकर जी कलकत्ता और इलाहाबाद दोनों विश्व-विद्यालयों के फ़ेलो थे। शिक्षा-संबंधी क़ानून बनाने में सदा इनकी सम्मित ली जाती थी। सन् १८८२ ई० में जब लाई रिपन ने शिक्षा किमरान बैठाया था तो इस प्रांत से ग्राप ही प्रतिनिधि होकर गए थे। इन्होंने किमरान के प्रश्लों का बड़ी योग्यता से उत्तर दिया था। शिक्षाविभाग में ग्रापका बड़ा ग्रादर था। काशो नागरीप्रचारिणी सभा के ग्राप कई वर्षों तक सभापित रहे ग्रार उसकी प्रारंभिक ग्रवस्था में उसकी उन्नति के मूल कारण हुए।

ग्रापका देहांत तारीख़ २ दिसंबर सन् १९०६ ई० की हुग्रा।

.

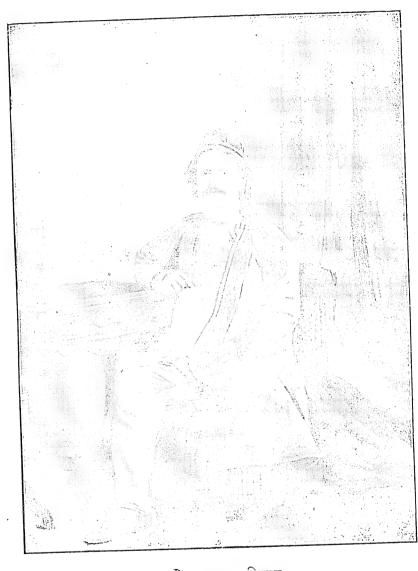

भारतेन्दु बाबू हारिश्र्वन्द्र

# (१३) भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ।

प्रसिद्ध सेठ ग्रमीरचंद के दोनों पुत्र राय रतनचन्द बहा-दुर ग्रीर शाह फ़तहचन्द काशी में ग्रा बसे थे। शाह फ़तहचंद के पौत्र बावू हरखचंद ने ग्रपने ही सद् व्यवहार से ग्रसंख्य सम्पत्ति कमाई ग्रीर उसे

सत्कार्घ्य में व्यय करके बड़ी बड़ाई भी पाई। इनके पुत्र बावू गोपालचंद हुए जो हिंदी भाषा के बड़े ग्रच्छे किव हो गए हैं। इन्हों ने पौराणिक ग्राधार पर ४० काव्य ग्रंथ रचे ग्रीर संस्कृत में भी कुछ किवता की। इनके सुपुत्र बावू हरिश्चंद्र हुए।

भारतें हु बावू हरिश्चंद्र का जन्म तारीख़ ९ सितंबर सन् १८५० ई० में हुया था। बावू साहेब का स्वभाव चंचल ग्रीर वुद्धि तीव थी। जिस समय केवल सात वर्ष की ग्रवस्था थी तभी ग्रापने एक दोहा रच कर पिता की समर्पित किया था। उस पर प्रसन्न हो कर पिता ने इनको ग्राशीवांद दिया कि त् ग्रवश्य मेरा मुख उन्वल करेगा। सो ऐसा ही हुग्राभी। परंतु जिस समय इनकी ग्रवस्था ९ वर्ष को थी इनके पिता का परलोकवास हो गया जिससे इनकी स्वतंत्र प्रकृति की ग्रीर भी स्वच्छंदता प्राप्त हो गई ग्रीर ये सब काम मन माने करने लगे। उसी समय इनकी पढ़ाई का सिलसिला श्रुह्त हुग्रा। पहिले तो इन्होंने कुछ दिन राजा शिवप्रसाद से ग्रारेज़ी पढ़ी, फिर कालेज में वैठाए गए। ग्राप कालेज जाते ग्रपना सबक भी याद कर ले जाते ग्रीर ग्रपनी विचित्र वुद्धि से पाठकों को भी संतुष्ट रखते परंतु मन लगा कर न पढ़ते थे। तीन चार वर्ष तक तो इनके पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला ज्यों त्यों चलता

गया परंतु सन् १८६४ में अपना माता के साथ ज्यों हीं ये जगन्नाथ जो को गए त्यों ही इनका पढ़ना लिखना भी छूट गया। परंतु कविता की ओर विशेष रुचि बढ़ गई।

जिस समय ये जगन्नाथ जो से छोट ग्राए तो इनके चित्त में देश-हित का ग्रंकुर प्रस्फुरित हुग्रा। इनको निश्चय हो गया कि पाश्चात्य शिक्षा के बिना कुछ नहीं हो सकता इसिछये स्वयं पिठत विषयों का ग्रभ्यास करने छगे ग्रीर ग्रपने घर पर एक स्कूछ भी खोछ दिया जिसमें उस महछ के बहुत से छड़के पढ़ने ग्राने छगे। समय पाकर यह स्कूछ चौखंभा स्कूछ के नाम से प्रसिद्ध हुग्रा ग्रीर ग्राज कछ यही स्कूछ हरिश्चंद्र स्कूछ कहछाता है। इसके दूसरे वर्ष सन् १८६८ में इन्होंने "कविवचनसुधा" को जन्म दिया जिससे एक काशों के क्या जहाँ तहां के सब भाषा-किवयों की किवता प्रकाशित होने का द्वार खुछ गया ग्रीर जिसे पढ़ते पढ़ाते कई एक हिंदी-प्रेमी ग्रच्छे छेखक हो गए। सन् १८७० में इन्हों ग्रानरेरी मजिस्ट्रेट का पढ़ मिछा परंतु कुछ दिन बाद ग्रापने स्वयं उस पढ़ को छोड़ दिया। सन् १८७३ में ग्रापने हरिश्चंद्र मेग-ज़ीन प्रकाशित करना ग्रारंभ कर दिया परंतु केवछ ग्राट ग्रंक निकछ के वह बंद कर दिया गया।

वैसे तो बावू हरिश्चंद्र हिंदी गद्य पद्य की रचना सन् १८६४ से करने छगे थे परंतु सन् १८७३ में इनकी छेखनी खूब परिमार्जित हो चुको थी इसिछये अपने छेखन का आरंभ काल इन्होंने सन् १८७३ से माना है। इस वर्ष इन्होंने पेनी रीडिँग (Penny Reading) नाम का समाज स्थापित किया जिसमें हिंदी के अच्छे अच्छे छेखक छेख छिख छिख कर जाते अथवा समस्या-पूर्ति करके सुनाते थे। इसी वर्ष में इन्होंने कपूर मंजरी और चंद्रावली नाटकों की रचना की।

बावू साहेब स्वयं जैसे वुद्धिमान् विद्वान् चतुर श्रीर बहुकला कुराल थे वैसेही वे श्रीर श्रीर गुणी जनों का भी श्रादर किया करते थे। उनका उचित सम्मान करते तथा उन्हें उचित पारितोषिक भी देते थे। इसीसे इनके यहाँ सदैच अच्छे श्रच्छे पंडितों, कवियों श्रीर अन्य प्रकार के गुणी लोगों का जमाव रहता था।

सन् १८७३ ही में आपने "तदीय समाज" नाम की एक सभा स्थापित की जिसका उद्देश्य केवल प्रेम और धर्म संबंधी विषयों पर विचार करना था। दिल्ली दरबार के समय इस समाज ने गोरक्षा के लिये एक लाख प्रजा के दस्तख़त करवाए थे। इसी प्रकार इन्होंने कई एक सभा समाजें स्थापित कीं, पत्र निकाले, या सहायता दे कर निकलवाए। और निज से पारितोषिक और इनाम दे दे कर कई एक को किव और सुलेखक बना दिया। इन्होंने अधिकतर नाटक और किवता में ही सब ग्रंथ रचे, इनके रचित ग्रंथों में काव्यों में प्रेम फुलवारी, नाटकों में सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली, धर्म संबंधी ग्रंथों में तदीयसर्वस्व और ऐतिहासिक रचना में काश्मीर कुसुम, चुने हुए ग्रंथ हैं। आप ऐतिहासिक विषय के बड़े प्रेमी थे और आपकी रचना प्रायः सब ऐतिहासिक विषयों से संबंध रखती है।

बावू हरिश्चंद्र जी की हिंदी चिर ऋणी रहेगी। यह इन्होंके उद्योग का फल है कि याजदिन हिंदी का इतना प्रचार है। इसकी सहायता में इन्होंने अपनेको सब प्रकार के सुखों से वंचित कर दिया। हिंदी याकाश मंडल में, जब कि घोर अंधकार छा रहा था, भारतेंद्र के उदय से वह प्रकाश फैला कि जिसकी कौ मुदी से अब तक लोग ग्रानंदित ग्रार सुखी होते हैं। इन्हों बातों का स्मरण कर समस्त हिंदी समाचारपत्रों ने भारतेंद्र की उपाधि से इन्हें

सम्मानित किया । इस उपाधि का ग्रादर राजा ग्रौर प्रजा दोनों ने किया जो हिंदी के छिये एक विचित्र घटना है ।

बावू साहिब का स्वर्ग लोक गमन ३५ वर्ष की ग्रवस्था में तारीख़ ६ जनवरी सन् १८८५ ई० की हुग्रा।



पण्डित मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या

### (१४) पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या।

**......** डित मेाहनलाल विष्णुलाल पंड्या के पूर्वज गुज-रात देश के रहने वाले थे। वहां पर मुसल्मानी राज्य में अधिक उपद्रव होने से केरावराम पंडरा अपने पाँच लड़कों सहित दिल्ली के। चले आए। केशवराम के ज्येष्ठ पुत्र का नाम निर्भयराम

था। केशवराम के पश्चात् निर्भयराम ते। ग्रागरे में रहने छगे ग्रीर उनके और और भाई, कोई पंजाब में, और कोई अन्य स्थानों में जा बसे।

निर्भयराम जी के संतान के लोग साहकारी का व्यापार करने लंगे। माहनलाल जी के दादा गिरधारीलाल तक ता यह कार्य ग्रच्छा चलता रहा परंतु उनके मरने पर प्रबंध ग्रच्छा न होने से काम बिगड गया। इसलिये माहनलाल जी के पिता विष्णलाल जी ग्रागरे से मथरा की चले ग्राए ग्रीर यहां सेठ लक्ष्मीचंद के यहां पहिले दरजे के मुनीबों में नौकर हुए।

पंडित मेाहनलाल जी का जन्म संवत् १९०७ मि० ग्रगहन वदी ३ मंगळवार के। हुआ था। सात वर्ष की अवस्था में यज्ञोपवीत हो जाने पर इन्हें हिंदी ग्रीर संस्कृत की शिक्षा दी जाने लगी। इसके दो वर्ष बाद आप आगरे के सेंट जाँस कालेज के स्कूल में अँगरेज़ी पढ़ने की बिठाए गए। इसके बाद जहां जहां इनके पिता की बदली होती गई वहां वहां ग्राप उनके साथ रह कर बराबर अध्ययन करते रहे।

मेाहनलाल जो के पिता ने इन्हें पूर्ण रूप से शिक्षा देने के ग्रामित्राय से बनारस की ग्रपनी बदली करवा ली ग्रीर यहां नियत रूप से रहने लगे। तब ग्राप भी बनारस में ग्राकर क्वोंस कालेज के एंट्रोंस क्लास में भर्ती हो गए, परंतु कुछ उद्दंड स्वभाव होने के कारण इनसे ग्रीर इस स्कूल के हेड मास्टर पंडित मथुराप्रसाद मिश्र से न पटी। इसीलिये इन्होंने जयनारायण कलेज में ग्रपना नाम लिखवाया परंतु वहां ग्रधिकतर लड़के बंगाली थे इसिलिये इन्हों विवश हो कर दूसरी भाषा बंगला लेनी पड़ी। यथासाध्य चेष्टा करने पर भी जब ग्राप दूसरी भाषा में बार बार फेल हुए तब ग्रापने स्कूल तो छोड़ दिया परंतु ख़ानगी तौर पर लिखने पढ़ने का ग्रभ्यास न छोड़ा।

मोहनलाल जो के पिता महाजनी काम काज के बाद बावू हिरि इचंद्र जी के घर भी जाया ग्राया करते थे। इसीसे इनका भी वहां जाना ग्राना होने लगा ग्रेर इन दोनों समवयस्क युवाग्रों में थोड़े ही दिनों में गाढ़ी मित्रता हो गई, बस इनकी दिन रात वहीं वैठक रहने लगी। बावू साहिब के यहां जो विद्वान् पंडित लोग ग्राते ग्रेर शास्त्रगर्भित बातों पर वाद विवाद करते उन्हें ग्राप भी ध्यान-पूर्वक सुनते ग्रेर मनन करते। ग्रापका कथन है कि हिंदी भाषा के ग्रद्धितीय पंडित ग्रेर तुलसीकृत रामायण के मर्मज्ञ पंडित वेचन-राम जी भी प्रायः बाबू साहिब के यहाँ ग्राते थे। उन्होंने हम दोनों को हिंदी भाषा के तत्त्व समभाए ग्रेर इस ग्रोर हमारे चित्त की ग्राक्षित किया। फिर क्या था हम लोगों ने परस्पर इस बात की सौगंद कर ली कि परस्पर हिंदी भाषा के सिवाय दूसरी भाषा का व्यवहार कदापि न किया जाय। फ़ारसी ग्रेर उर्दू को जानते हुए भी हम लोगों ने उस ग्रोर से ग्रपना मन मोड़ लिया। जब मोहनलाल जी के पिता का देहांत होने लगा तो वे इन्हें अपने परम मित्र मुम्ताजु होला नवाब सरफैज अलोख़ां के सपुर्द कर गए। उन्होंने बड़ौदा किमरान के समय इन्हें अपना काँफ़ीडेंशल हुई नियत किया और राज कार्य्य संबंधी कामों की शिक्षा दी। सन् १८७७ में उनके अपने पद पर से इस्तीफ़ा दे देने पर इन्होंने उदयपुर राज्य में नौकरी कर ली और श्रीनाथद्वारा और काँकरौली के महाराजों की नाबालिग़ी में उन रियासतों का अच्छा प्रबंध किया। इसके बाद इन्हें उदयपुर की सदर अदालत की दीवानी का काम मिला और फिर कुछ दिनों में इन्हें स्टेट काउंसिल के मेम्बर और सिकेटरी का पद प्राप्त हुआ। १३ वर्ष उदयपुर राज्य की सेवा करके इन्होंने वहां से इन्होंक़ा दे दिया और प्रतापगढ़ राज्य के दीवान नियत हुए। इस समय आप प्रतापगढ़ से पिशन पाते हैं और मथुरा जी में रहते हैं।

जिस समय मोहनलाल जी बनारस में थे उस समय परम प्रसिद्ध पुरातत्त्व-वेत्ता डाकृर राजेंद्रलाल मित्र अक्सर बावू हरि-रचंद्र जी के यहाँ आया करते थे। उन्होंने इनकी रुचि देख कर इन्हें पुरातत्त्व की शिक्षा दी जिससे इनकी योग्यता और भी बढ़ गई। इस विषय में अँगरेज़ विद्वान भी आपकी प्रशंसा करते हैं। इन्होंने महारानी विकृतिया की जुबिली के समय भारत सरकार में १००० रुपया जमा करके यह प्रार्थना की थी कि इस धन से प्रतिवर्ष दो तमगे उन दे। छात्रों को मिला करें जो कलकत्ता यूनिवर-सिटी की परीक्षा में सब से औवल आवें। इसे सरकार ने धन्य-वाद पूर्वक स्वीकार किया। अब ये दोनों मेडल इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष दिए जाते हैं।

इन्होंने हिंदी में १२ पुस्तकें रची हैं। पृथ्वीराज रासेा की संरक्षा की ग्रीर उसका सम्पादन भी किया। हिंदी के विद्वानों में पुरातत्त्व की रुचि ग्रीर उसमें दक्षता रखने वालों में ग्रापका स्थान उच्च है।

### (१५) लाला श्रीनिवासदास

हा श्रीनिवासदास जाति के वैश्य थे। उनके पिताका नाम लाला मंगलीलाल जी था। वे मथुरा के सुप-सिद्ध सेठ लक्ष्मीचंद जी के प्रधान मुनीब थे। कहने को तो वे मुनीब थे पर वास्तव में वे सेठ जी के दीवान थे। वे दिल्ली की कोठी के कारिंदे थे ग्रीर वहीं रहते थे।

लाला श्रीनिवासदास का जन्म संवत् १९०८ सन् १८५१ ई० में हुआ था। ये बाल्यावस्था ही से बड़े शीलवान, सदाचारी श्रीर चतुर थे। इन्होंने आरंभ में हिंदी श्रीर फिर उर्दू, फ़ारसी, संस्कृत श्रीर श्रँग-रेज़ी आदि भाषाओं में अभ्यास करके शीब्र ही अच्छी योग्यता प्राप्त कर ली।

लाला श्रीनिवासदास ने छोटी उम्र में बड़ी योग्यता प्राप्त कर ली थी। महाजनी कारोबार में तो इन्होंने ऐसी दक्षता प्राप्त कर ली थी कि केवल ग्रहारह वर्ष की ग्रवस्था में दिल्लों की कोठी का सारा कारो-वार हाथों हाथ सँभाल लिया। इनकी ऐसी योग्यता देख कर पंजाब प्रांत की गवर्नमेंट के इन्हें म्युनिसिपल किमइनर बनाया ग्रीर ग्रानरेरी मिजस्ट्रेट की पदवी प्रदान की। इनकी जैसी रीभ वृक्त सरकार में थी वैसे ही बिरादरी वाले ग्रीर शहर के महाजन लेग भी इनकी

लाला श्रोनिवासदास की दिली की कीठी का कारबार करने के अतिरिक्त इधर उधर दैशा करके श्रीर श्रीर कीठियों की भी देख भाल करनी पड़ती थी, इससे इन्हें अपनी बुद्धि की परिमार्जित करने का श्रीर भी अच्छा अवसर हाथ लगा। इन्हें मातृभाषा हिंदी से स्वाभा-



लाला श्रीनिवासदास

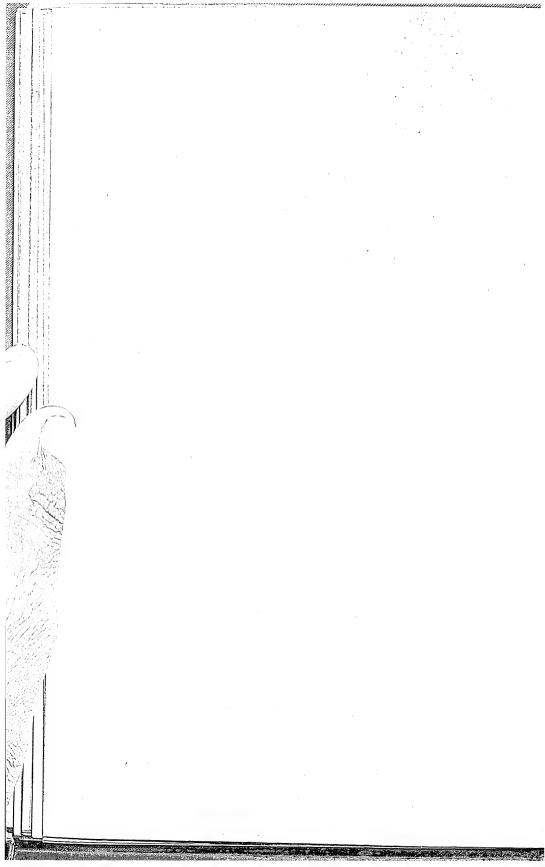

विक प्रेम था। आप जहां कहीं बाहर जाते ग्रीर वहां कोई हिंदी का छेखक या रिसक होता ता उससे अवश्य ही मिछते। यदि इनके यहां कोई हिंदी का गुण्याही जाता ता सब काम छोड़ कर उससे बड़े प्रेम से मिछते ग्रीर उसका अच्छा सत्कार करते थे।

एक बार ग्राप पंडित प्रतापनारायण मिश्र के यहां मिलने गए ग्रीर बड़ी नम्रतापूर्वक इन्होंने उन्हें एक मोहर नज़र करनी चाही। इस पर पंडित प्रतापनारायण वेतरह बिगड़े ग्रीर वेाले ग्राप हमारे पास ग्रपनी धन की गृरूरी बतलाने ग्राप हो। इसके उत्तर में इन्होंने नम्रतापूर्वक हाथ जोड़ कर उत्तर दिया कि नहीं महाराज में ते। मातृभाषा के मंदिर पर ग्रक्षत चढ़ाता हूं।

लाला श्रीनिवासदास के। हिंदी से बड़ा प्रेम था ग्रीर इसकी सेवा करने का बड़ा उत्साह था परंतु काम काज को मंभट के कारण इन्हें अवकाश बहुत कम मिलता था। इसिलिये इनके लिखे हुए तप्तासंवरण, संयोगितास्वयंवर, रणधीरप्रेममोहिनी; ग्रीर परीक्षागुरु ये ही चार ग्रंथ हैं, पर फिर भी ये चारें। ग्रंथ एक से एक बढ़ कर हैं। परोक्षागुरु में इन्होंने जो एक साहूकार के पुत्र के जीवन का हश्य खींचा है उसे देख कर स्पष्ट प्रगट होता है कि इन्हें सांसारिक व्यवहारों का कैसा ग्रच्छा अनुभव था।

खेद के साथ कहना पड़ता है कि छाछा श्रीनिवासदास केवल ३६ वर्ष की अवस्था में संवत् १९४४ (सन्१८८७ ई०) में कालकवित हुए। यदि ये कुछ दिन श्रीर रहते तो हिंदी भाषा की बहुत कुछ सेवा करते। इनका चरित्र श्रीर स्वभाव आदर्श मानने येग्य है।

## (१६) बाबू कार्तिकप्रसाद खत्री।



वू कार्तिकप्रसाद के पितामह गोविंदप्रसाद जी तीर्थाटन की इच्छा से वृंदावन में आए और फिर वे वहीं रहने छगे। वे अरबी फ़ारसी में अच्छी योग्य-ता रखते थे और हकीमी विद्या में भी निपुण थे। इसिछिये भरतपुर के महाराज के क्रपापात्र होकर

उसी दरबार में हकीम के पद पर नियत होकर रहने छगे। परंतु सन् १८२८ में जब भरतपुर ग्रॅंगरेज़ सरकार ने विजय कर छिया तो वे कछकत्ते में ग्राकर रहने छगे। यहाँ उन पर सरकार की छुपा रही ग्रोर वे २०० मासिक पाते रहे। इसी प्रकार उनके पुत्र बछदेवप्रसाद जी भी हकीमी विद्या में निपुण हुए ग्रीर वे भी सरकार के छुपापात्र रहे।

बावू कार्तिकप्रसाद का जन्म संवत् १९०८ मि० अगहन वदी ७ की कलकत्ते में हुआ था। इनके पिता बलदेव प्रसाद जा ने इन्हें यथासाध्य अच्छी शिक्षा देने का प्रबंध किया था परंतु सन् १८७० में जब उनका देहांत हो गया तो इनका अवस्था केवल १७ वर्ष की थी। दुर्भाग्यवश इसी वर्ष इनकी माता का भी परलेकिवास हो गया। इसी कारण सांसारिक व्यवहारों का भार सिर पर आ पड़ने के कारण ये आगे शिक्षा न पा सके और न प्राप्त शिक्षा का उचित उपयोग कर सके। उस समय तक इन्होंने अँगरेज़ी में एँट्रेंस परीक्षा तक पढ़ लिया था और संस्कृत के अतिरिक्त वैद्यक विद्या में भी कुछ दख़ल कर लिया था। बंगला भाषा में भी इन्होंने अच्छी योग्यता प्राप्त कर ली थी।



बाबू कार्तिकप्रमाद

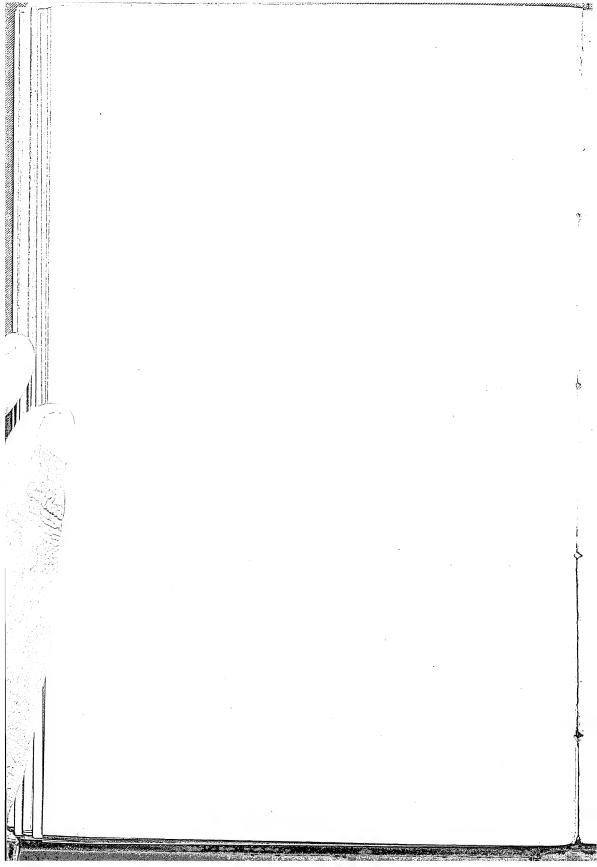

परंतु अपनी मातृभाषा हिंदी से इन्हें स्वाभाविक अनुराग था। सारसुधानिधि के संपादक पंडित सदानंद जो से हेल मेल होने के कारण इनका इस ओर और भी उत्साह बढ़ा और उन्हों की सहायता से इन्होंने १४ वर्ष की अवस्था में "जन्मभूमि और अन्न से मनुष्य की उत्पत्ति" विषय पर एक निबंध हिंदी में लिख कर सर्वसाधारण के सम्मुख पढ़ा। सन् १८७१ ई० में इन्होंने प्रेम विलासिनी मासिकपत्रिका और "हिंदी-प्रकाश" साप्ताहिक पत्र प्रकाशित करना आरंभ किया। कलकत्ते में हिंदी के ये पहिले समाचार पत्र थे। इन्होंने हिंदी के "नंदकाष" नामक पद्य केाष के युर्वार्द्ध का भाषानुवाद करके उसका सारस्वतदीपिका नाम रक्खा।

पिता का देहांत होने के पश्चात् इन्होंने कई एक व्यापार उठाए परन्तु सब में घाटा हुआ। अंत में इन्होंने एक बिसातख़ाने की दूकान खोळी सो उसे एक कृतच्च मित्र ने बिल्कुळ अपना िळया। इन्हों सब कारणों से उचाट चित्त होकर इन्होंने कळकत्ता छोड़ कर काशी का रहना पसंद किया। कळकत्ते से आकर इन्होंने कुछ दिन ळखनऊ के डाकविभाग में काम किया और कुछ दिन अपने मामा वकीळ छन्नूळाळ जी की ज़मींदारी का भी प्रबंध किया परंतु कुछ काळ पश्चात् यह सब छोड़ कर इन्होंने रीवाँ की यात्रा की। रीवाँधिपति महाराज रघुराजसिंह जी इनसे मिळ कर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने इन्हें कृपापूर्वक अपना मुसाहिब बना कर अपने पास रक्खा।

११ वर्ष रीवाँ में रह कर आप पुनः काशी के। चले आए। सन् १८८४ ई० में बलिया ज़िले के बंदोबस्त के मुहकमे में हिंदी जारी होने का प्रयत्न हो रहा था। अस्तु, यहाँ से बावू हरिश्चंद्र जी ने आपको प्रतिनिधि बना कर हिंदी का पक्ष समर्थन करने की मेजा। वहाँ से छौटते समय आप काशी न आकर सीधे आसाम की चले गए और विसङ्गढ़, कामरूप, सिलहट, कछार, मनीपूर आदि स्थानों में होते हुए शिलाँग में आए। यहाँ इन्होंने पंजाबी शाल वगैरह की दूकान खोली, चंदा करके जगन्नाथ का मंदिर बनवाया और रथयात्रा का मेला स्थापित किया, और 'मित्र समाज' नामक एक सभा स्थापित की। बंबई में जब गोरक्षा मिमोरियल की बात चली थो तो आपने आसाम से दस हज़ार व्यक्तियों के हस्ताक्षर करवाए थे।

ग्रासाम से लौट कर जब से ग्राप काशी जी में ग्राए तब से फिर कहीं नहीं गए। केवल एक बार काश्मीर की यात्रा की थी। काशी में रहकर भारतजीवन का सम्मादन ग्रीर उत्तमोत्तम पुस्तकें लिख कर हिंदी-साहित्य की सेवा करते रहे। ग्रापने केाई २० पुस्तकें लिखीं जिनमें से कुछ तो बँगला के ग्रनुवाद हैं। ग्राप कुछ दिन तक काशी नागरीप्रचारिणी सभा के उपसभापित भी रहे थे ग्रीर उसकी उन्नति में सदा दत्तचित्त रहते थे। ग्रापका देहांत तारीख़ ९ जूलाई सन् १९०४ को काशी में हुग्रा।





पण्डित भीमसेन शर्मा ।

#### (१७) पंडित भीमसेन शम्मी।

প্রস্কৃত্রিতা फ़र्र ख़ाबाद में मेरापुर नाम का एक गांव था। उसी के समीप रामपुर एक वस्ती है। रामपुर किसी প্রত্যান্ত্রি স্বারিষ वंश की राजधानी थी। मेरापुर में उस राज-वंश के पुरोहित धृतकौशिक गोत्री ब्राह्मण रहते थे।

उनका ग्रास्पद मिश्र था, कांलवश उक्त राजधानी के नष्ट होने पर मेरापुर भी उजड़ गया।

उक्त मिश्र वंश में से एक पंडित हरिराम शर्मा ज़िला एटा तह-सील ग्रलीगंज के लालपुर नाम के गाँव में ग्रा बसे। उनसे छठी पीढ़ी में नेकराम शर्मा का जन्म हुग्रा।

हमारे चिरत-नायक पंडित भीमसेन शम्मी इन्हों नेकरामजी के पुत्र हैं। इनका जन्म संवत् १९११ में हुआ। ढाई वर्ष की अवस्था होने पर इनकी माता का परलोक वास हो गया, तब से ये पिता के पास रहने लगे और बोलने की शक्ति होते ही हिसाब सीखने लगे क्योंकि इनके पिता गिणत-विद्या में बड़े निपुण थे।

उस समय बाठकों के पढ़ने का कोई उचित प्रबंध नहीं था पर इस ग्रोर लोगों का ध्यान ग्राकित हो चुका था । इसिलिये गाँव के सब लोगों ने मिल कर एक कायस्थ लाला को उर्दू पढ़ाने पर रक्खा। गाँव के सब लड़कों के साथ पंडित भीमसेन भी उर्दू पढ़ने लगे। ये ग्रपनी तीव बुद्धि से ग्रपना पाठ बड़ी सावधानी से घोख लेते थे परंतु लाला जी इनसे प्रसन्न होने के बदले ग्रपसन्न थे। वे सीचते थे कि यदि इसी तरह सब लड़के पढ़ गए तो हमारी जोविका कैसे चलेगी। कुछ दिनों के बाद लाला जो चले गए ग्रीर सब लड़के ग्रधकचरे रह गए परंतु भीमसेन जो दूसरे गाँव में जाकर पढ़ ग्राते थे। इस तरह से पढ़ने लिखने याग्य उर्दू की योग्यता प्राप्त कर लेने पर इन्हों ने हिंदी का ग्रध्ययन ग्रारंभ किया ग्रीर इसके पीछे संस्कृत व्याकरण पढ़ना ग्रारंभ किया।

१७ वर्ष की अवस्था तक इन्होंने घर पर अध्ययन किया परंतु संवत् १९२५—२६ में जब स्वामी दयानंद जी ने फ़र्र ख़ाबाद में संस्कृत पाठशाला स्थापित की तो ये वहां पढ़ने चले गए और अधाध्यायी व्याकरण की श्रेणी में भरती हुए। इन्होंने दो वर्ष में सम्पूर्ण अधाध्यायी पढ़ ली और इसके अनंतर व्याकरण महाभाष्य, पिंगलस्त्र, स्वर अकरण, चंद्रालोककारिका, अलंकार और माघ काव्य आदि इन अंथों को एक साथ पढ़ा और एक वर्ष में इन सब में प्रवेश कर लिया। तदनंतर २१ वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हुआ और फिर ये काशी में आकर दर्शन शास्त्र पढ़ने लगे।

इस समय स्वामी दयानंद जी भी काशी में थे। पंडित भीमसेन उन्होंके यहाँ लिखा पढ़ी का काम करने लगे। उन्होंके साथ इन्होंने दिल्ली दरबार देखा ग्रीर दो वर्ष तक पंजाब में पर्य्यटन किया। फिर काशी में रह कर दर्शन ग्रंथ पढ़ने लगे। यहाँ बीमार पड़ने के कारण वे घर को चले गए ग्रीर वहाँ से फिर स्वामी जी के साथ रहने लगे। संवत् १९४० में जब स्वामी द्यानंद जी का स्वर्गवास हो गया तब ये वैदिक यंत्रालय प्रयाग में संशोधक के कार्य पर नियत हुए। यहाँ रह कर इन्होंने बहुत सी दर्शन ग्रीर वैदिक पुस्तकों का भाषानुवाद किया ग्रीर कई पुस्तकों स्वतन्त्र रचीं। संवत् १९४२ में इन्होंने ग्रार्थिसद्धांत नाम का एक मासिक पत्र निकाला। ग्रीर उपनिषदादि कई पुस्तकों पर भाष्य लिखे। कुछ दिनों के बाद उक्त प्रेस के मैनेजर से बिगाड़ हो जाने के कारण इन्हों ने वह नौकरी छोड़ दी श्रीर श्रपना घर का प्रेस कर लिया।

वैदिक यंत्रालय से संबंध छोड़ने के दस बारह वर्ष के बाद कलकत्ते के सेठ माधवप्रसाद खेमका इनके पास गए ग्रीर इनसे कहा कि हम यज्ञ किया चाहते हैं उसे ग्राप वेद की विधि से कराइए। इन्होंने सेठ जी के ग्रनुरोध से जब वेद में यज्ञ की विधि देखी तो उसे प्रायः ग्राय्य-समाज के सिद्धांत के बहुत प्रतिकूल पाया। इन्होंने सेठ जी से कहा। सेठ जी ने कहा कि ग्रार्यसमाज से कुछ प्रयोजन नहीं है हम वेद-विधि से यज्ञ किया चाहते हैं। ग्रस्त, इन्होंने उसी समय से ग्रार्यसमाज से ग्रपना संबंध छोड़ दिया ग्रीर वेद-विधि से यज्ञ कराया। इस पर ग्रार्थसमाजी लोग इनसे बहुत कुछ बिगड़े ग्रीर ग्रख़वारों में इनकी बड़ी निंदा छापा। इन्होंने उसका प्रतिवाद किया ग्रीर 'ग्रार्थसमाज' को वेद-विध्व धर्म सिद्ध किया। इन्होंने ग्रागरे के ग्रार्थसमाज से श्राद्ध विषय पर शास्त्रार्थ भी किया। इसीके कुछ दिनों बाद ब्राह्मणसर्वस्व नामक मासिक पत्र निकाल। यह पत्र ग्रब भी चलता है।

इस समय पंडित भोमसेन जी इटावा नगर में बैठे भगवद्भजन में समय बिताते हैं ग्रीर विद्या-व्यसन में रत रहते हैं। एक बार जब ग्रार्व्यसमाज में मांसाहारी दल की प्रबलता हुई तो इन्हें जोधपुर में बुलाकर लोगों ने १००) ह० मासिक पर उपदेशक नियत करके मांस खाने की वेद से सिद्ध कराना चाहा था पर इन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। इस समय इनकी ग्रवस्था ५४ वर्ष की है।

#### (१८) पंडित केशवराम भट्ट ।

ů Ž

डित केशवराम भट्ट महाराष्ट्रीय ब्राह्मण थे। उनके
पूर्वज बहुत दिनों से बिहार में रहने छगे थे। यद्यीप
इनका ग्रास्पद 'पाठक' था परंतु इधर दक्षिण के
ब्राह्मण मात्र की छोग भट्ट कहते हैं इसीसे यह
उनकी कुछ परम्परा उपाधि हो गई। उनके पिता

एक धनवान् ग्रीर प्रतिष्ठित पुरुष थे, वे महाजनी का काम करते थे।

पंडित केरावरामका जन्म ग्राहिवन कृष्ण पंचमी संवत् १९११ में हुग्रा था। इनके जन्म होने के छः महीने पिहले ही इनके पिता का परलोक वास हो गया था। परंतु इनके बड़े भाई पंडित मदनमोहन भट्ट होशियार थे। उन्होंने घर का काम काज सँभाला ग्रोर इनकी शिक्षा का प्रबंध किया। इनकी माता स्वयं शिक्षिता ग्रोर बुद्धिमती थीं ग्रतपव ग्रारंभ में उन्होंने इनको उचित शिक्षा दी। कुछ बड़े होने पर इन्होंने महाजनी ग्रोर हिंदी पढ़ी ग्रोर फिर उर्दू ग्रीर फ़ारसों में ग्रच्छी योग्यता प्राप्त करने के पश्चात् इन्होंने ग्रॅगरेज़ी पढ़ना ग्रारंभ किया। सन् १८७२ ई० में इन्होंने विहार के स्कूल के पँट्रेंस की परीक्षा पास की ग्रोर फिर एफ़० ए० में भी ग्रभ्यास किया परंतु परीक्षा में उत्तीर्ण न हा सके इसिलये इन्होंने फिर पढ़ना ही छोड़ दिया।

पंडित केशवराम जी ने सन् १८७४ में "विहारबंधु" प्रेस खोला ग्रीर उसीके साथ विहारबंधु समाचार पत्र को प्रकाशित करना ग्रारंभ किया। ग्राप किसी कार्य विशेष से कुछ दिन के लिये



पण्डित केशवराम मट्ट।

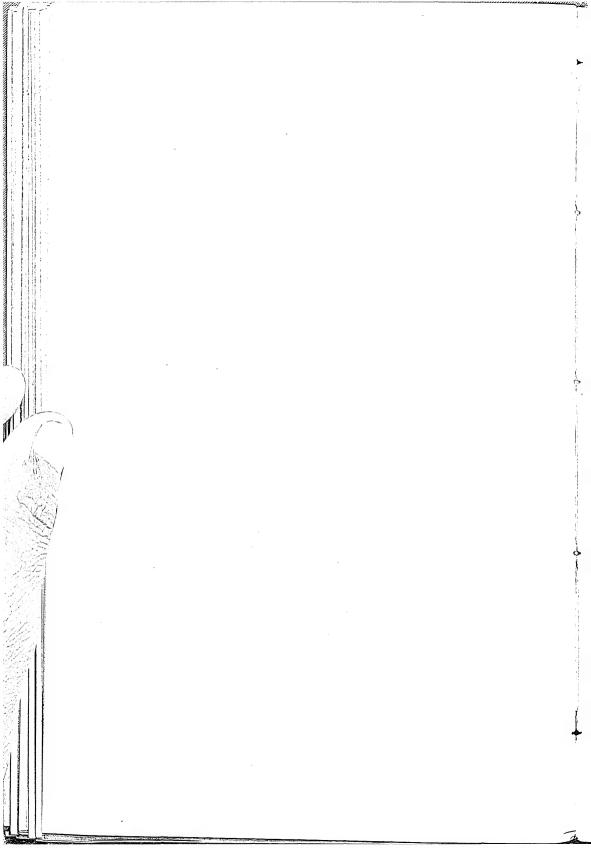

कलकत्ते चल्ले गए थे इसिलिये इनके सहपाठी मुंशा हसनग्रली विहारबंधु के सम्पादक हुए ग्रौर ये उसको केवल लेखों से सहा-यता करते रहे। इसी समय बिहार के स्कूलों के सिर्कल इंस्पेकृर की ग्राज्ञानुसार बोधोदय नामक एक बंगला पुस्तक का इन्होंने भाषा-नुवाद किया ग्रौर उसका नाम विद्या की नींव रक्खा। यह पुस्तक बहुत दिनों तक विहार के स्कूलों के कोर्स में जारी रही।

सन् १८७५ ई० में 'विहारबंधु' का सम्पादन इन्होंने स्वयं अपने हाथ में लिया ग्रीर इसी वर्ष "विहार उपकारक सभा' स्थापित की।

इन दिनों विहार में तथा अन्यत्र भी नाटकों की अच्छी चर्चा थी। अस्तु कई एक अंतरंग मित्रों की प्रेरणा से आप ने "शमशाद सौसन,' नाम का पहिला नाटक लिखा। इसका अभिनय भी हुआ जिससे दूर्शदर्शक मंडली अत्यंत प्रसन्न हुई और इनका भी उत्साह बढ़ा। अस्तु इन्होंने दूसरा नाटक ''सज्जादसंबुल'' लिखा।

सन् १८७७ ई० में आप दरभंगा के स्कूलों के आफिशियेटिंग डिप्टी इंस्पेकृर नियत हुए, फिर अगले दिसंबर में शाहाबाद ज़िले के डिप्टी इंस्पेक्टर हुए। इस पद पर इन्होंने बड़ी योग्यता और मुस्तैदी से काम किया और सन् १८७९ ई० में आप नार्मल स्कूल के आफ़ि-शियेटिंग हेड मास्टर हुए।

कुछ दिनों के पश्चात् ग्राप स्थानीय विहार हाई इंग्लिश स्कूल के हेड पंडित के पद पर नियत हुए ग्रोर १३ वर्ष तक ग्रर्थात् ग्रपने ग्रंतिम समय तक उसी पद पर काम करते रहे।

पंडित केरावराम भट्ट हिंदी के अच्छे ठेखकों में से थे। यद्यपि इन्होंने पुस्तकें बहुत नहीं छिखी हैं, पर जो छिखी हैं सब उपयोगी हैं। आपकी छिखी पुस्तकें ये हैं। (१) विद्या की नींव (२) भारत-वर्ष का इतिहास बँगला भाषा से अनुवादित (३) शमशाद सौसन नाटक (४) सज्जाद संबुल नाटक (५) हिंदो का व्याकरण और रासेलस (अनुवाद)।

इनके बड़े भाई पंडित मदनमोहन भट्ट भी अच्छे लेखक थे, उन्होंने हिंदी महाभारत लिखा था और इसके सिवाय कई छोटी छोटी पुस्तकों भी लिखी थीं जिन सब में से लोकनीति एक प्रशंस-नीय पुस्तक है।

पंडित केशवराम भट्ट एक सुचरित्र पुरुष थे। ये बड़े शुद्ध-चित्त, शांत स्वभाव, स्पष्टवक्ता, मिळनसार ग्रीर निरभिमानी थे। इनका देहांत हुए ग्रभी थोड़े हो वर्ष हुए हैं।





उपाध्याय पण्डित बदरीनारायण चौधरी।

#### (१६) उपाध्याय पंडित बदरीनारायगा चौधरी।

के सरयूपारीण ब्राह्मण खोरिया उपाध्याय हैं। इन के दादा पंडित शीतल प्रसाद उपाध्याय मिर्ज़ाप्रके एक प्रतिष्ठित रईस, महाजन, व्यापारी ग्रीर ज़मींदार थे। इन्होंने अपने ही बाहुबल से बहुत कुछ धन, मान ग्रीर प्रतिष्ठा प्राप्त की। इनके एक मात्र पुत्र पंडित गुरुचरण लाल उपाध्याय हुए जो अपने पैत्रिक तथा सांसारिक कार्यों का भली माँति सम्पादन करते हुए ब्राह्मण-गुणों में ग्रादर्श हुए। ये ग्रब तक वर्तमान हैं। इन्होंने बहुत कुछ द्रव्य व्यय करके कई संस्कृत पाठ-शालाएं खोलों हैं जिनमें विद्यार्थियों की भोजन ग्राच्छादन ग्रादि का भी उपयुक्त प्रबंध है। ग्रब ये महाशय त्रिवेणी तट पर झूंसी के निकट वाले ग्रपने ग्राम में रहकर योग ग्रीर ज्ञान के ग्रजन में ग्रपना समय व्यतीत करते हैं।

इनके ज्यष्ठ पुत्र हमारे चिरत-नायक पंडित बदरीनारायण चौधरी का जन्म संवत् १९१२ भाद्रपद कृष्ण ६ को हुआ। प्रायः पाँच वर्ष की अवस्था के पूर्व इनकी सुशीला और शिक्षिता माता ने स्वयं इन्हें हिंदी पढ़ाना आरंभ कर दिया था तो भी इन्हें गुरु जी के यहाँ कुछ दिनों हिंदी पढ़नी पड़ी थो। संवत् १९१७ में इन्हें फ़ारसी की शिक्षा दी जाने लगी। फिर अँगरेज़ी प्रारंभ कराई गई, पर कई कारणों से पढ़ाई का सिलसिला ठीक न चल सका। कुछ दिनों तक गोंड़े में रह कर इन्होंने विद्याध्ययन किया। यहाँ अवधेश महाराज सर प्रताप नारायण सिंह, लाल त्रिलोकी नाथ सिंह और राजा उदय- नारायण सिंह आदि का साथ हो जाने से इन्हें अध्वारोहन, गज-संचालन,लक्ष्यवेध और मृगया से अधिक अनुराग हो गया और यही मानों इनके बाल्यावस्था कीड़ा की सामग्री थी। ये निज सहचरों के संग प्रायः घुड़दौड़ करते और शिकार खेलते थे।

संवत् १९२४ में ये वहाँ से फैज़ाबाद चले ग्राए ग्रीर वहाँ के ज़िला स्कूल में पढ़ने लगे। उसी वर्ष इनका विवाह भी बड़ी धूम धाम से ज़िला जौनपुर के समंसा ग्राम में हुग्रा। संवत् १९२५ में इनके पितामह का स्वर्गवास हाने से इन्हें मिर्ज़ापुर छौट कर पुनः ज़िला स्कूल में पढ़ना पड़ा ग्रीर संवत् १९२७ के ग्रारंभ में इन्हें स्कूल का पढ़ना छोड़ स्वतंत्र मास्टर से पढ़ने ग्रीर घर के कार्यें। को देख भाल में लगना पड़ा। फिर इनके पिता ने इन्हें संस्कृत पढ़ाना आरंभ किया क्योंकि वे हिंदी, फ़ारसी के अतिरिक्त संस्कृत में अच्छे पंडित ग्रीर उसके विशेष ग्रनुरागी थे। उन्हें प्रायः ग्रन्य नगरों और विदेशों में भ्रमण करना पड़ता था, इसीसे अपने परि-षद् वर्गों में से पंडित रामानंद पाठक की जो एक अच्छे विद्वान् थे, इन्हें पढ़ाने के लिये नियुक्त किया। इन पंडित जी के कारण इन्हें कविता से अनुराग हुआ, ग्रीर यही इनके मानों कविता के भी गुरु थे। किंतु घर के कामें। में पड़ने से इनकी प्रकृति में भी परिवर्तन हो चला। क्रमशः ग्रानंद विनाद ग्रीर मन बहलाव की सामग्रियाँ प्रस्तुत होने लगीं पर साथ ही साहित्य की चर्चा भी रही। संगीत पर इनका अनुराग सबसे अधिक प्रबल हुआ और ताल सुर की परख वेहद्द बढ़ चली। निदान ग्रब चित्त दूसरी ही ग्रोर लग चला तथा भांति भांति के कार्यों के संग दूसरे दूसरे नगरों के परिभ्रमण में भी न्यूनता न रही। संवत् १९२८ में ये प्रथम बार कलकत्ते गए ग्रीर वहां से लौटने पर बरसों बीमार पड़े रहे, जिसमें इन्हें साहित्य-संबंधी विशेषतः व्रजभाषा

के बहुत से प्राचीन ग्रंथों के। देखने ग्रीर सुनने का ग्रवसर मिला। संवत १९२९ में इनसे पंडित इंद्रनारायण शंगल से मित्रता हुई जो बहुत ही कुशाग्रवुद्धि, कार्थ्यपटु, नवीन विचार केतथा देश-हित करनेवाले मनुष्यों में से थे। इनके द्वारा इन्हें सभा समाज श्रीर समाचार पत्रों से अनुराग तथा उद्-शायरी में उत्साह बढ़ा। इन्होंके द्वारा भारतेंदु बावू हरिइचंद्र जी से चौधरी साहिब की जान पहिचान हुई जा कमराः मैत्री में परिणत हो गई। यह मैत्री उत्तरोत्तर हढ होती गई ग्रीर ग्रंत तक उसका पूरा निर्वाह हुआ। संवत १९३० में इन्होंने "सद्धार्मसभा" ग्रीए १९३१ में "रिसक समाज" तथा यों ही क्रमशः ग्रौर कई सभाएं स्थापित कीं। १९३२ में इन्होंने कई कविताएं लिखीं ग्रीर १९३३ में इनके कई लेख कवि-वचन सुधा में छपे। बस अब तो उत्तरोत्तर कई कविताएं लिखी गईं। संवत् १९३८ में ग्रानंदकादंबनो को प्रथम माला प्रकाशित हुई श्रीर १९४९ से "नागरी नीरद" साप्ताहिक समाचार पत्र का सम्पा-दन ग्रारंभ हुग्रा। इन दोनों पत्र ग्रीर पत्रिकाग्रों में ग्रनेक गद्य पद्या-त्मक लेख ग्रंथ इनके छपे जो कि ग्रद्यापि स्वतन्त्र रूप से प्रकाशित नहीं हो सके। इनकी अनेक कविताएं श्रीर सद्यंथ वरं यों कहना चाहिए कि इनकी कविता का उत्तमांश ग्रभी तक इन पत्र श्रीर पत्रिकाश्रों तक भी न पहुँच सका। इनकी केवल वहीं कविता प्रकाशित है। सकी जा समय के अनुरोध से अत्यावश्यक जान पड़ी श्रीर चट पट निकल गई जैसे "भारत सौभाग्य" नाटक, "हार्दिक हर्षाद्शी" "भारत बधाई" "ग्रार्थाभिनन्दन" इत्यादि ग्रथवा जो बहुत ग्राग्रह की माँग के कारण लिखी गई यथा "वर्षाविंदु" वा "कजली कादं-बिनीं' । इसका कारण यह था कि इनकी कविता का उद्देश्य प्रायः निज मन का प्रसाद मात्र था इसीसे ये उसके प्रचार वा प्रकाशित करने के विशेष प्रयासी न हुए ग्रीर न इसके द्वारा धन मान या

ख्याति के अभिलाषी हुए। इसीसे स्वास्थ्य तथा प्रसन्नता के समय जब जिस विषय पर चित्त आया वह लिखा और जहां से उचटा लोड़ दिया। लिखने पढ़ने के विषय में बारंबार इनका बढ़ता हुआ उत्साह घर के लोगों ने ऐसा भंग किया कि ये प्रायः इस ग्रंश में उत्साह-हीन से हो गए। निस्संदेह इनकी निरन्तर परिवारिक परतं-त्रता इनके विद्या-वैभव की बड़ी बाधक हुई। तिस पर भी जा कुल अब तक प्रकाशित हुआ है वह इनकी कुशाग्रबुद्धि और किवता-शिक का पूर्ण सूचक है। किवता में ये अपना उपनाम प्रेमधन (ग्रब) रखते हैं।

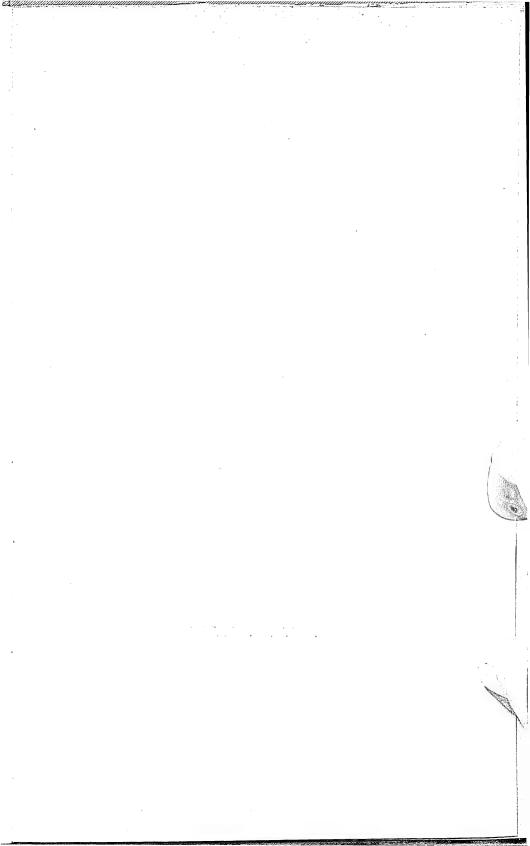



#### (२०) पंडित प्रतापनाराय्या मिश्र ।

文 · · ·

डित प्रतापनारायण मिश्र कात्यायन गात्रीय कान्यकुद्ध ब्राह्मण वैजेगांव के मिश्र थे। यह वैजेगांव ग्रवध के ज़िले में शहर उन्नाव सेथोड़ी दूरपरहै। पंडित प्रतापनारायण के पिता का नाम संकटाप्रसाद, पिता-मह का रायदयाल ग्रीर प्रपितामह का नाम राम

सेवक था। इनके पिता संकटाप्रसाद १४ वर्ष की उम्र में कानपुर में ग्राबसे थे। वे एक ग्रच्छे ज्योतिषी थे। इसिलये धीरे धीरे उनका ग्रार्थिक ग्रवस्था ग्रच्छी होती गई ग्रीर कुछ दिनों में उन्होंने रियासत भी पैदा करली।

पंडित प्रतापनारायण मिश्र का जन्म ग्राध्विन कृष्ण ९ संवत् १९१३ (सन् १८५६ ई०) में हुग्रा था। इनके पिता ने इन्हें ग्रपनी तरह ज्योतिर्विद् बनाना चाहा परंतु इनकी उस ग्रोर रुचि न थी, इसिलये उन्होंने लाचार होकर इन्हें ग्रंगरेज़ी मदरसे में पढ़ने वैठाया। पर थोड़े हो दिनों में इन्होंने वह मदरसा भी छोड़ दिया ग्रीर एक पादिरयों के मदरसे (मिश्रान स्कूल) में भरती हुए परंतु इनका पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता था। इसिलये ग्रंगरेज़ी भाषा में कुछ थोड़ी सी विज्ञता प्राप्त करके सन् १८७५ ई० के लग भग इन्होंने वह स्कूल भी छोड़ दिया। इसके कुछ दिनों बाद इनके पिता का देहांत हो गया ग्रीर उसी दिन से इनके विद्याध्ययन की भी इतिश्री हुई। ग्रंगरेज़ी के साथ में इनकी दूसरी भाषा हिंदी थी, पर इन्होंने उर्दू में भी ग्रच्छा ग्रभ्यास कर लिया था, साथ ही इसके कुछ कुछ संस्कृत ग्रीर फ़ारसी भी जानते थे।

पंडित प्रतापनारायण मिश्र के हृदय में काव्य का बीज उसी समय में जम चुका था जब कि ये छात्रावा में थे। उस समय बावू हरि- श्चंद्र का किन चचन सुधा खूब जोर पर था। उसके गद्य पद्य छेख बड़े ही प्रभावीतपादक ग्रीर मनेरिंज कहीते थे। पंडित प्रतापनारायण उसे बड़े प्रेम से पढ़ते थे। उसी समय कानपुर में छावनी की बड़ी चर्चा थी। प्रसिद्ध छावनी बाज़ बनारसीदास वहां महीनें रहते थे। कानपुर में उसी समय पंडित छिताप्रसाद त्रिवेदी उपनाम छित एक अच्छे किव ही गए हैं। ग्रस्तु, पंडित प्रतापनारायण मिश्र कें। छावनी सुनने का चस्का छग गया। जहां छावनी का दंगछ होता वहाँ ये अवश्य जाते ग्रीर समय समय पर "छित कित की तरह उक्त किव महाशय ग्रीर छावनी बाज़ों की आग्रु किवता सुनते सुनते ये स्वयं एक अच्छे किव हो गए। इन्होंने छित किव से छंद शास्त्र के नियम भी पढ़े ग्रीर उन्होंकी अपना गुरु मान कर किवता करने छगे।

कहा जा चुका है कि हिंदी ग्रख़बार पढ़ने का शाक इन्हें छड़-कपन से ही छग गया था ग्रीर यही कारण है कि ये केवळ समस्यापूर्ति करने वाले किव न होकर एक सच्चे साहित्य-सेवी हुए। ग्रपने दो एक मित्रों की सहायता से इन्होंने १५ मार्च १८८३ से "ब्राह्मण" नाम का एक मासिकपत्र प्रकाशित करना ग्रारंभ कर दिया। ब्राह्मण के छैख प्रायः हास्यरस मय व्यंगपूर्ण परंतु शिक्षाप्रद होते थे। इनकी हिंदी खूब महाविरेदार होती थी। ये ग्रपने छेखों में कहावतें ग्रीर चळतू चुटकळों का प्रयोग ग्रधिक करते थे, इसीसे इनके मिसरे चुटीछे होते थे, ये फ़ारसी ग्रीर संस्कृत में भी कविता करते थे ग्रीर वह कविता भी इनका ऐसी ही सरळ रसीळी ग्रीर प्रभावोत्पादक होती थी जैसी की हिंदी की।

सन् १८८९ ई० में पंडित प्रतापनारायण कालाकाँकर गए ग्रीर वहाँ हिंदी "हिंदोस्थान" के सहकारी सम्पादक नियत हुए परंतु स्वच्छंद स्वभाव होने के कारण वहाँ वे बहुत दिनों तक न रह सके। मिस्टर ब्रैडला के विलायत से हिंदुस्तान में ग्राने पर इन्हों ने ब्रैडला-स्वागत-शोर्षक एक कविता रची थी। उसकी बड़ी तारीफ़ हुई। यहाँ क्या विलायत तक में इनका नाम हो गया। ये हिंदी भाषा तथा देवनागरी-छिपि के बड़े पक्षपाती थे। यदि इसके विरुद्ध कोई ज़रा भी चूं करता तो ग्राप उसके विपक्ष में ब्राह्मण के कालम के कालम लिख मारते थे। ग्राप बावू हरिश्चंद्र जी के बड़े भक्त थे। इन्होंने कुल १२ पुस्तकों का भाषानुवाद किया श्रीर २० पुस्तकें लिखीं। इनकी अनुवाद की या लिखी हुई सबपुस्तकें प्रायः मनोरंजक श्रीर शिक्षापूर्ण हैं। पंडित प्रतापनारायण का रंग गोरा श्रीर शरीर दुबला था। इनकी रहन सहन साधारण थी पर वे स्वभाव के स्वच्छंद असहनशील और अपने मन के मौजी पुरुष थे। चिट्टियां के उत्तर देने में ग्रालसी थे। शरीर से प्रायः रोगी रहा करते थे। इन्हें नाट्य कौराल से विशेष प्रेम था ग्रीर ये स्वयं उसमें निपृत्त थे। इनके सामाजिक, राजनैतिक ग्रौर धार्मिक विचार स्वतंत्र थे ग्रीर ये कांग्रेस को अच्छा समभते थे। मिती ग्रापाढ शहि ४ संवत १९५१ को इनकी मृत्य हुई।

## (२१) डाक्टर जी० ए० ग्रियर्सन, सी० ग्राई० ई०।

हैं। अप्रसंत सी० ग्राई० ई० ग्रायरलेंड के डबलिन पर-हैं। जो में राथफर्न हम हाउस नामक घराने के नायक श्रीयुत जार्ज ग्रव्यहम ग्रियस्न के पुत्र हैं। ग्रापका जनम ता० ७ जनवरी सन् १८५७ ई० में हुग्रा था। पहिले तो सुयेग्य ग्रीर विद्वान शिक्षकों द्वारा इनको घर पर ही उचित शिक्षा दी गई पर जब १७ वर्ष की ग्रवस्था हो गई तब उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये ग्राप डबलिन नगर के ट्रिनिटी कालेज में वैठाए गए। यहां से इन्होंने बी० ए० पास किया, फिर रावर्ट एटिकंसन से संस्कृत सीखी ग्रीर मीर ग्रीलाद्यलों के पास हिंदुस्तानी भाषा पढ़ने लगे। संस्कृत ग्रीर हिंदुस्तानी भाषा में इन्होंने ग्रच्छी येग्यता प्राप्त की ग्रीर उसके लिये युनिवर्सिटी से पुरस्कार पाया।

सन् १८७१ में आपने हिंदुस्तान की सिविल-सर्विस परीक्षा पास की और देा वर्ष बाद हिंदुस्तान में आकर बंगाल के जैसेार स्थान में नियत हुए परंतु शीघ्रही आपकी बदली अकाल के मुहकमें में हो गई और आप विहार प्राँत की दुर्भिक्ष-पीड़ित प्रजा की प्राण-रक्षा के लिये भेजे गए। यहां आकर जब आपने देखा कि तिरहुत प्रांत के लोग तिरहुती भाषा के सिवाय दूसरी बोली जानते ही नहीं तब इनका ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ कि विलायत से जो केवल हिंदी और बंगला में परीक्षा पास करके इस खुविस्तृत देश का शासन करने आते हैं वे प्रजा का दुःख सुख कदापि नहीं समभ सकते, इसलिये इस भाषा का व्याकरण और कोष तयार होना अत्यंत आवश्यक है।

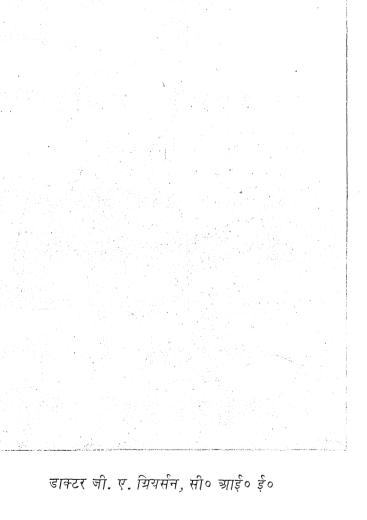



यकाल शांत होने पर इन्होंने हबड़ा, मुर्शिदाबाद, रंगपुर यादि कई ज़िलों में बड़ा योग्यता से काम किया। इसी समय याप बंगाल एशियाटिक-सोसायटी में समितित हुए थ्रीर रंगपुर की विचित्र माषा का व्याकरण बनाया। उसके नमूने भी प्रकाशित किए। सन् १८७७ में त्राप दर्भगा के मधुवनी त्थान में सबडिविजनल ग्राफिसर हो कर ग्राए। यहां ग्राप तीन वर्ष रहे ग्रीर इसी ग्रंतर में ग्रापने कई एक देशी पंडितों की सहायता से मिथिला भाषा का एक सांगोंपांग व्याकरण बना डाला। यहां पर जो ग्रास पास के पंडित या भजनी लोग ग्रापसे मिलने ग्राते उन्हें ग्राप २) ह० ग्रीर धोती जोड़ा बिदाई में देते थे।

शरीर की अस्वस्थता के कारण आप सन् १८८० में विलायत चले गए परंतु स्वास्थ्य ठीक हो जाने पर व्याह करके पत्नी सहित उसी साल फिर वापस चले आए। इस बार सरकार ने इन्हें कैथी भाषा के टाइप ढलवाने पर नियत किया। इस कार्य में आपने बड़ी येग्यता दिखलाई। कैथी भाषा के अक्षर जो महाजनी की भांति थे उन्हें सर्व गुण आगरी नागरी की नाई सर्वांग खुंदर बना दिया। इसके बाद आप पटना के ज्याइंट मजिस्ट्रेट नियत हुए। यहां रह-कर आपने विहारी कृषिक जीवन नाम की एक पुस्तक रची। और विहारी की बोलियों का एक व्याकरण भी लिखा। यह सात भागों में है। इसे बंगाल गवर्नमेंट ने प्रकाशित कराया है। इस रचना से आपका बड़ा नाम हुआ।

सन् १८८५ में श्राप छुट्टी छेकर जर्मनी चल्ले गए। यहां श्राप कई बड़ी बड़ी सभाश्रों में सम्मिलित हुए श्रीर श्रपने भारतवर्षीय साहित्य की श्रनोखी बातों पर एक निबंध पढ़ा। सन् १८८६ ई० में श्राष्ट्रिया में पूर्वी भाषाश्रों के संबंध में एक सभा होने वाली थी। श्रस्तु, श्राप भारत सरकार के प्रतिनिधि होकर उसमें भी सम्मिलित हुए। सन् १८८७ में छुट्टी से लौट ग्राने पर ग्राप गया ज़िले के कले-कृर ग्रौर मजिस्ट्रेट नियत हुए। यहां भी ग्रापने गया ज़िले का संक्षिप्त विवरण लिख डाला। इसी समय ग्रापने हर्नली साहिब के साथ विहारी भाषा का केश बनाना ग्रारंभ किया था पंरतु यह पूरा न हो सका। ग्रापने पियदसी ग्रथीत् ग्रशोक के शिला-लेखों परएक निबंध भी लिखा था।

सन् १८९२ में आपने आप ही अपनी बदली गया से हबड़े की करा ली और वहां सन् १८९६ तक रहे। वहां पर आपने विहारी सतसई पद्मावती, भाषा-भूषण और तुलसीकृत रामायण आदि हिंदीसाहित्य की पुस्तकों का सम्पादन या भाषानुवाद किया और पंडित बालमुकुंद काइमीरी की सहायता से सरकार के लिये भारत की भाषाओं पर एक निबंध लिखा। सन् १८९६ में आप विहार में अफ़ीमविभाग के एजेंट नियत हुए और सन् १८९८ ई० में भाषा संबंधी जाँच के काम पर नियत होकर शिमला गए और कुछ काल पीछे वहां से सीधे विलायत की चले गए। तब से अब तक आप वहीं हैं। सिविल सर्विस से आपने इस्तीफ़ा दें दिया है पर अभी आप भाषा संबंधी खोज का काम कर रहे हैं।

डाकृर साहेब बड़े ही सज्जन और सच्चरित्र पुरुष हैं। आपकी विद्वत्ता पर रीक्ष कर अनेक समाओं ने आपको सम्मानित किया है और भारत गवर्नमेंट ने भी सी० आई० ई० की पदवी से भूषित किया है। आपका हिंदी से बड़ा प्रेम हैं और उसकी सहा-यता में आप सदा तत्पर रहते हैं।

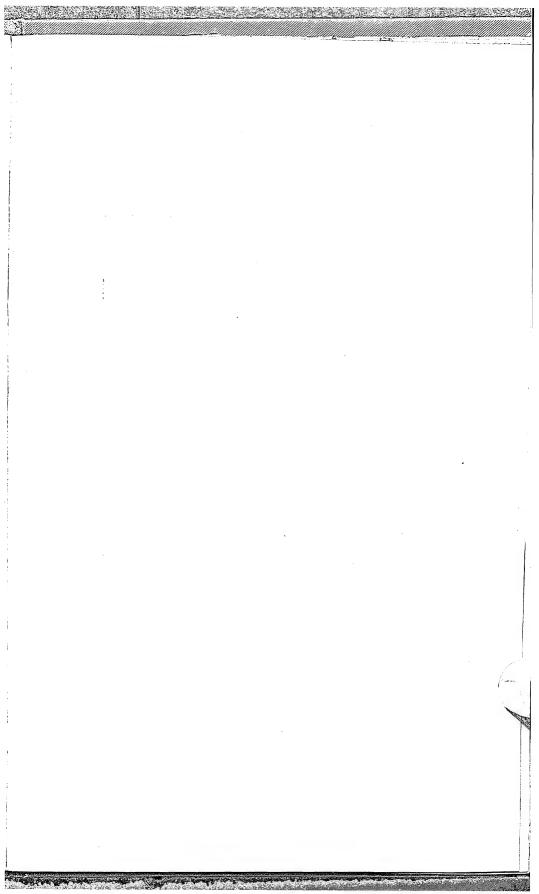



ठाकुर जगमोहन सिंह

#### (२२) ठाकुर जगमोहनसिंह ।

कुर जगमोहनसिंह के पूर्वजों का संबंध जयपुर राज-घराने से था। ये छोग इक्ष्वाकुवंशीय जोगावत कछवाहे राजपूत हैं। आमेर के राजा कृंतल देव के मँभले भाई ग्रानलिसंह के पाँच पुत्र हुए। बालोजी गाजी के थाण में रहते थे। बालोजी के पुत्र खंड़ेराय के अाठ पुत्र हुए जिनमें ज्येष्ट पुत्र भीमसिंह आपस की अनवन के कारण घर छोड़ पन्ना में ग्रा बसे । इनके पुत्र वेग्रोसिंह काल पाकर पन्ना के राजमंत्री नियत हुए। एक युद्ध में ये मारे गए। तब पन्ना-नरेश ने इनके पुत्र गजिसंह की "राजधरबहादुर" की पदवी दी और मैहर का इलाक़ा पुरस्कार में रहने के लिये दिया। राज-काज में फँसे रहने के कारण इन्होंने अपने मँभले भाई ठाकर दुर्जन सिंह को मैहर रियासत का सब प्रबंध सौंप दिया। बडे भाई के मरने पर ठाकुर दुर्जनिसंह रियासत के मालिक हुए। इनके दो पुत्र थे एक विष्णुसिंह ग्रीर दूसरे प्रयागदाससिंह। भाइयों में अनवन होने पर राज्य में बटवारा हो गया। विष्णुसिंह मैहर में रहे श्रीर प्रयागदास सिंह ने दक्षिण भाग में विजयराघव गढ़ बसा कर उसे अपनी राजधानी नियत किया। इनके पुत्र ठाकुर सरयृसिंह जी हुए। जब पिता मरे तो इनको ग्रवस्था ५ वर्ष की थी। ग्रतएव राज्य का प्रबंध गवर्नमेंट ने अपने हाथ में लेलिया। इसके १२ वर्ष पीछे सन् ५७ का बलवा हुआ। इस समय ठाक्र सरय्सिँह १७ वर्ष के थे। कुछ लोगों के बहकाने में ग्राकर ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के विरुद्ध खड़े हो गए। परिणाम यह हुआ कि राज्य जन्त हो गया।

इस समय इनके पुत्र ठाकुर जगमोहनसिंह की अवस्था केवल छः महीने की थी। (जन्म सं० १९१४ श्रावण शुक्का १४) सन् १८६६ में ठाकुर जगमोहनसिंह बनारस में पढने के लिये भेजे गए। यहाँ इन्होंने ग्रॅंगरेज़ी, संस्कृत, हिंदी, बँगला, उर्दे भाषाएं सीखीं ग्रौर उनमें अच्छी योग्यता प्राप्त कर ली। १६ वर्ष की अवस्था में इन्होंने कालि-दास के कई छोटे छोटे काव्यों का हिंदी छंदोवृद्ध अनुवाद किया। काशी में इनसे भारतेंदु हरिइचंद्र जी से बहुत स्नेह हो गया। इनका समय यहां पढ़ने ग्रीर सत्संग में बीतता था। यहां से पढ कर सन् १८८० ई० में ये धमतरी ( रायगढ़ म० प्र० ) में तहसीछ-दार नियत हुए ग्रीर दो ही वर्ष में ग्रपनी योग्यता के कारण ये एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर हो गए। विद्या का इन्हें पूरा व्यसन था। सरकारी काम करने के अनंतर जो समय बचता उसे ये लिखने पढ़ने में बिताते। इसी अवस्था में इयामास्वप्न आदि ग्रंथ लिखे गए। इसी सेवा-वृत्ति में इन्हें प्रमेह रोग हो गया। डाकृरों ने जल वायु बदलने का परामर्श दिया। निदान छः महीने तक ये भिन्न भिन्न स्थानों में घूमते रहे । रोग कुछ कम हुआ पर जड़ से न गया। परिभ्रमण के ग्रनंतर घर छौटने पर कूचिवहार स्टेट काँडंसिल के ये मंत्री नियत हुए। महाराज कूचिबहार काशी में इनके सहपाठी थे। दो वर्ष तक इन्होंने यहां बड़ी याग्यता से कार्य्य किया पर रोग ने यहां भी पीछा न छोड़ा। ग्रंत में हार कर नौकरी छोड़ ग्रपने देश की छौटना पड़ा। अनेक उद्योग किए गए पर रोग अच्छा न हुगा। सन् १८९९ के मार्च महीने में एक पुत्र ग्रीर एक कन्या छोड़ ग्राप परधाम-गामी हुए।

इनके बनाए ग्रंथ ये हैं—इयामास्वप्त, इयामासरोजनी, प्रेम-सम्पत्तिलता, मेघदूत, ऋतुसँहार, कुमारसम्भव, प्रेमहज़ारा,सज्ज-नाष्टक, प्रलय, ज्ञानप्रदीपिका, साँख्य (किपल ) सूत्रों की टीका, वेदांत सूत्रों (बादरायण) पर टिप्पणी, हंसदूत, वानीवार्ड विलाप। इनमें से कुछ ग्रंथ अमुद्रित और कुछ अपूर्ण हैं।

ठाकुर साहिब की संस्कृत और भाषा याग्यता बहुत बढ़ी चढ़ी थी। जिन्होंने इनका स्थामास्वय या मेघदूत पढ़ा होगा उन्हें इसका परिचय मिल गया होगा। इनका स्तेह अनेक अच्छे अच्छे राजा महा-राजों से था। इनका स्वभाव उदार, गुण्याही और मिलनसार था।

#### (२३) लाला सीताराम, बी० ए०।

ला 🗯

💥 ప్రాప్రప్రు सीताराम जाति के श्रीवास्तव ( दूसरे ) कायस्थ हैं ग्रीर इनके वंश के लोग पहिले जौनपुर में रहते थे, पर इनके पिता प्रसिद्ध बाबा रघुनाथदास के शिष्य हो गए थे अतएव वे जैानपुर छोड अयोध्या में

या बसे। यहीं २० जनवरी सन् १८५८ को इनका जन्म हुया। इन का विद्यारम्भ बाबा रघुनाथदास ने ही कराया था, पर इसके पीछे एक मौलवी साहिब उर्दू फ़ारसी पढ़ाने के लिये नियत हुए। सौभाग्य-वरा उक्त अध्यापक कुछ हिंदी भी जानते थे अतएव लाला सीता-राम ने उर्दू के साथ कुछ हिंदी भी पढ़ी पर इनके पिता वैष्णव थे ग्रीर बाबा रघुनाथदास के शिष्य थे ग्रतएव उन्हें धर्म-संबंधीभाषा-ग्रंथों से बड़ा ग्रनुराग था। लाला सीताराम बालपन में ग्रपने पिता के ग्रंथों को प्रायः पढा करते। इसीसे उन्हें हिंदी का ज्ञान ग्रीर उससे प्रेम उत्पन्न हो गया।

इसके कुछ काल अनंतर इन्होंने अंगरेज़ी पढ़ना आरम्भ किया ग्रीर सब परीक्षाएं बड़ी सफलता से पास कीं। सन् १८७९ में बी० ए० की परीक्षा में इनका नंबर सब से ऊपर रहा। एफ० ए० की परोक्षा में इन्होंने संस्कृत का ग्रध्ययन किया ग्रीर बी० ए० की परीक्षा के लिये विज्ञान पढ़ा। पीछे से सन् १८९० में इन्होंने वकालत की परीक्षा भी पास की।

पहिले पहिल ये अवध अखबार के सम्पादक हुए और दें। ही महीने पीछे उसे छोड कर बनारस कालेज के स्कूल-विभाग में तीसरे ग्रध्यापक हुए। (ग्रगस्त १८७९ ई०) तीन ही महीने पीछे ये



लाला सीताराम, बी० ए०

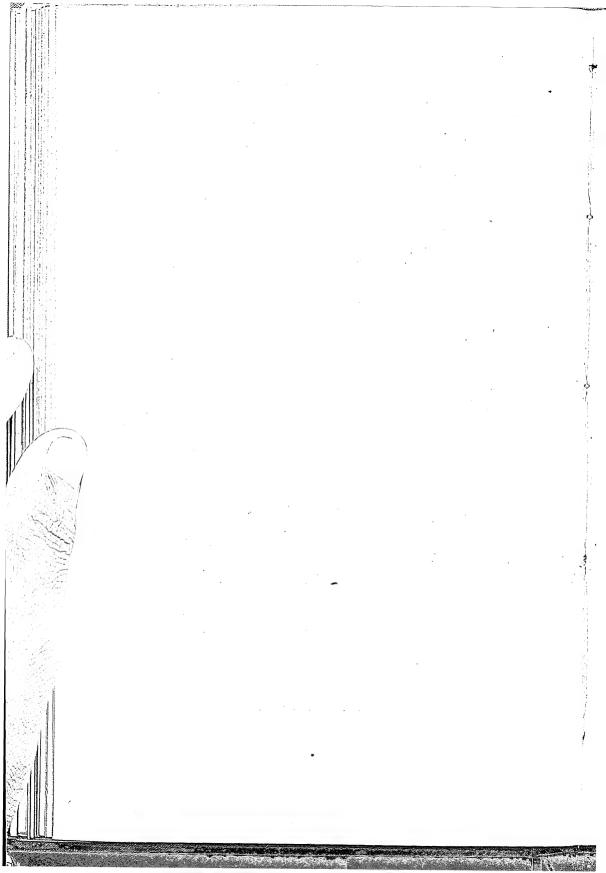

हेड मास्टर बना कर सीतापुर भेजे गए। यहां दो वर्ष काम करके फैज़ाबाद में सायंस मास्टर हो कर आए। एक वर्ष यहां काम करने पर फिर बनारस में सेकेंड मास्टर हो कर आए। यहां ये ५ वर्ष रहे और उस काल में आपको संस्कृत अध्ययन का अच्छा अवसर मिला। फिर तो कई खानों में हेड मास्टर रह कर ये असिस्टेंट इंस्पेक्टर हुए। इसके अनंतर सन् १८९५ में ये डिप्टीकले-कृर नियत किए गए और अब तक उसो पद पर हैं।

हिंदी में ग्रन्छी ये। ग्यता होने के कारण ग्रीर बहुत काछ तक काशी में ग्रन्छे ग्रन्छे पंडितों का सहवास रहने से ये हिंदी की ग्रन्छों सेवा कर सके हैं। इनका हिंदी का पहिछा ग्रंथ मेघदूत का ग्रन्थाद है ग्रीर सन् १८८३ में प्रकाशित हुग्रा। इसके ग्रनंतर इस प्रकार इन्होंने ग्रंथ प्रकाशित किए।

- (२) कुमारसम्भव १८८४
- (३) रघुवंश ( सर्ग ९ से १५ तक ) १८८५
- (४) रघुवंश ( सर्ग १ से ८ तक ) १८८६
- (५) नागानंद

१८८७

(६) रघुवंश ( सम्पूर्ण )

१८९२

(७) ऋतुसंहार

१८९३

इसी बीच में शेक्सिपियर के दो नाटकों का अनुवाद इन्होंने उर्दू में छापा। एक भूळ भुळेयां के नाम से और दूसरा दामे मुहब्बत के नाम से छपा। इसके अनंतर डिप्टी कलेक्टरी के जंजाल में पड़ने से ग्रंथ-रचना के काम में कई वर्ष तक ढीळ रही। फिर इन्हों ने संस्कृत के कई नाटकों का अनुवाद छापा। इनमें उत्तररामचरित्र, मालविकाग्निमित्र, मुच्छकटिक आदि मुख्य हैं। हितोपदेश और प्रजाकर्तव्य कर्म ये दो ग्रंथ इन्होंने और लिखे। आज कळ गणित के प्राचीन ग्रंथों के छापने में आप लगे हुए हैं।

संस्कृत के काव्य-रह्नों को भाषा में लिख कर छापने का गौरव सबी से अधिक लाला सीताराम का प्राप्त है। आनंद इस बात का है कि ये अभी तक अपने विद्या-व्यसन में लगे हुए हैं। डिज्टी कलकृर होने पर अभी तक शिक्षा-विभाग से इनका संबंध नहीं छूटा है। अभी तक ये प्रायः भिन्न भिन्न परीक्षाओं में परीक्षक नियत होते हैं। कई बर्ष तक युनिवर्सिटी के फ़ेलो ग्रीर टेक्स-बुक कमेटी के मेंबर भी आप रहे हैं।

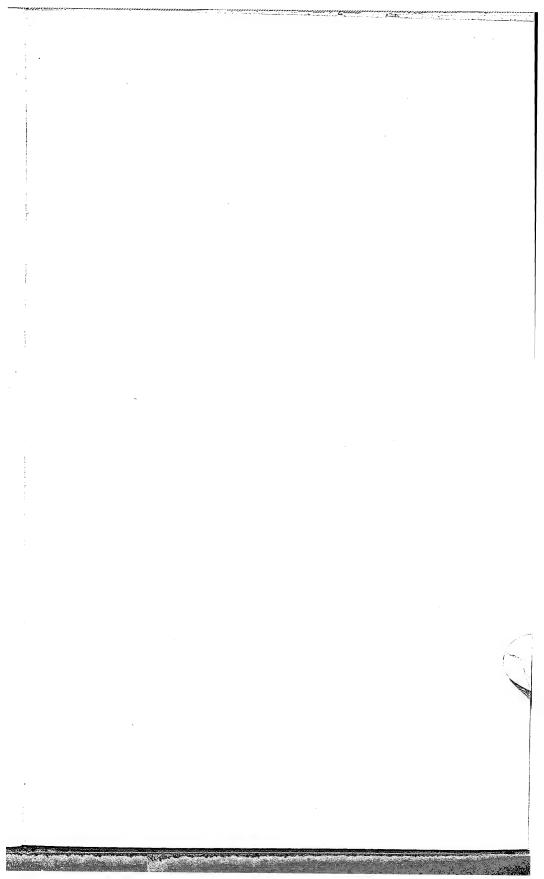



पंडित राधाचरण गोस्वामी

## (२४) पंडित राधाचरगा गोस्वामी।

अः
 अः

 अः
 अः
 अः
 अः
 अः
 अः
 अः
 अः
 अः
 अः
 अः
 अः
 अः
 अः
 अः
 अः
 अः
 अः
 अः
 अः
 अः
 अः
 अः
 अः
 अः
 अः
 अः
 अः
 अः
 अः
 अः
 अः
 अः
 अः
 अः
 अः
 अः
 अः
 अः
 अः
 अः
 अः
 अः
 अः
 अः
 अः
 अः
 अः
 अः
 अः
 अः
 अः
 अः
 अः
 अः
 अः
 अः
 अः
 अः
 अः
 अः

 अः

 अः

संवत् १९२१ में गोस्वामी राधाचरण जी का कर्णवेध संस्कार हुआ और उसी समय से इनका विद्याध्ययन आरंभ हुआ। इनकी माता स्वयं पढ़ी लिखी थीं। अस्तु, जो कुछ ये गुरु जी से पढ़ते थे उसे वे स्वयं सुन लिया करती थीं परंतु संवत् १९२३ में जब इनका देहांत हो गया तो ये अपने पिता के समीप रहने लगे। कार्यवशात् जहाँ जहाँ इनके पिता को बाहर जाना पड़ता वहाँ ये भी उनके साथ जाते पर इससे इनके पढ़ने लिखने में किसी प्रकार को बाधा नहीं पड़ी। संवत् १९२७ में इन्होंने नियमित रूप से संस्कृत का अध्ययन आरंभ किया। पहिले इन्होंने व्याकरण और कुछ काव्य पढ़ा और फिर श्रीमद्भागवत और अपने गोस्वामी संप्रदाय के धर्म-ग्रंथ पढ़े।

संवत् १९३० में जब कि ग्राप फ़र्र ख़ाबाद में पंडित उमादत्त जी के पास कौमुदी पढ़ते थे तब यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल में शहर के संस्कृत विद्यार्थियों की परीक्षा ली गई। उसमें ये भी साम्मलित थे। ग्रतएव वहाँ ग्रॅंगरेज़ी-शिक्षा का प्रभाव धौर परीक्षा का ढंग देख कर इन्हें ग्रॅंगरेज़ी पढ़ने का चाव हुग्रा। इन्होंने फ़र्र ख़ाबाद के ज़िला-स्कूल में ग्रपना नाम लिखा लिया। यह समाचार पाकर इनकी शिष्य-मंडली में बड़ा हलचल मचा। लोगों ने चारों ग्रोर से डांट बताना शुरू किया कि यदि क्लेच्छ भाषा पढ़ोंगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। तब तो जीविका जाते देख कर इन्हें विवश हो ग्रॅंगरेजी पढ़ना छोड़ देना पड़ा। उसी समय काशी से हरिइचंद्र मेगज़ोन प्रकाशित होने लगा था। उसे पढ़ कर इनकी देश-सेवा की ग्रोर प्रवृत्ति हुई।

संवत् ३२ में इन्होंने अपने मित्र श्रीगोस्वामी मधुसूदन जी से मिलकर "किवकुल कौमुदी" नामकी सभा स्थापित की जिसका मूल उद्देश्य हिंदी श्रीर संस्कृत की पृष्टि करना था। इस सभा के प्रथम ही अधिवेशन के तीन दिन पहिले इनकी स्त्री का देहांत हो गया। परंतु उस शोकग्रस्त अवस्था में भो ये सभा में सम्मिलित हुए। उस समय भी परम वैष्णव लोगों ने सभा को एक अनोखी बात समक्ष कर विरोध किया परंतु इन्होंने किसी से प्रतिवाद न करके अपना कार्य्य करते जाना ही मुख्य समका।

उसी वर्ष इनका दूसरा विवाह हो गया। इन्होंने ग्रपनी इस दूसरी पत्नी की स्वयं शिक्षा देकर एक सुयेग्य विदुषी स्त्री बनाया। सभा सोसाइटियों के समागम से इन्होंने भिन्न भिन्न धमों के ग्रंथ पढ़े जिससे इनकी विशेष ज्ञान-वृद्धि हुई। परंतु इनकी ब्राह्म धर्म पर कुछ विशेष रुचि हुई ग्रौर ये "हिंदूबांधव" में ब्राह्म-धर्म के पक्ष में लेख मी लिखने लगे परंतु बावू हरिक्चंद्र जी के ग्रुप्त रूप से कटाक्ष करने पर इन्होंने ब्राह्मधर्म से ग्रपना संबंध तोड़ दिया। फिर इन्होंने ग्रार्यसमाज के ग्रंथ पढ़े ग्रौर स्वामी दयानंद जी से साक्षात् प्रश्नोत्तर किए। ग्राप स्वयं लिखते हैं कि स्वामी दयानंद जी के वाक्य मुझे वेद-वाक्यवत् मान्य हैं ग्रौर उनकी प्रत्येक बात मेरे लिये उदाहरण स्वरूप है। संवत् १९३४ से इन्होंने अपनी जीविका भी सँभाछी और क़लम भी सँभाछी। संवत् १९४० तक के प्रायः सब हिंदी के पत्रों में आपके लेख पाए जाते हैं। सब लेख गूढ़ और प्रभावजनक हैं। सब लेखों की संख्या कोई दो सौ होगी पर कोई कोई लेख तो इतने बड़े हैं कि जिनकी एक अलग पुस्तक बन सकती है। सन् १८८३ में इन्होंने "भारतेंदु" मासिक पत्र निकाला पर सहायता के अभाव से इसे बंद कर देना पड़ा। सन् १८८४ ई० में प्रयाग में हिंदी-पत्र-सम्मादकों की एक सभा हुई थी, उसके आप मंत्री थे।

सन् १८८६ में इन्हें काँग्रेस का प्रतिनिधि होकर कळकत्त जाना पड़ा। वहाँ से आकर इन्होंने "विदेश-यात्रा-विचार" और "विधवा-विवाह-विवरण" दो ग्रंथ समाजसंशोधन पर ळिखे। सन् १८८५ में ये वृंदावन के म्युनिसिपळ कमिश्चर चुने गए। इस पद पर इन्हों ने बड़ी स्वतंत्रता, येग्यता और सावधानी से कार्य्य किया। सन् १८९३ में इन्होंने मथुरा की डिविज़नळ काँग्रेस कमेटी के मंत्री का कार्य किया।

इस समय भी आप वृंदावन के आनरेरी मिजस्ट्रेट और म्युनि-सिपल किमक्षर हैं। यद्यपि आप पक्के सनातन-धर्मावलंबी हैं परंतु किसी मत से द्वेष नहीं रखते वरन् वर्तमान समाज-संशोधन के आप पक्षपाती हैं।

सन् १८८३ में जब कि शिक्षा-किमशन वैठी थी तो इन्होंने २१००० मनुष्यों के हस्ताक्षर हिंदी के पक्ष में करवाए थे। समाचार पत्रों के तो अप इतने प्रेमी हैं कि छोटे से छगा कर बड़े तक जितने हिंदी के समाचारपत्र आजलों निकले या निकल रहे हैं सब की पूरी फ़ाइलें आपके यहाँ पाई जा सकती हैं।

## (२५) साहित्याचार्य पंडित त्राम्बिकादत्त व्यास ।

डित ग्रम्बिकाद्त्त के पूर्वज राजपुताने के रहने वाले थे। परंतु इनके पितामह पंडित राजाराम जी काशी में या बसे थे। राजाराम जी के देा पुत्र हुए। दुर्गा-दत्त जी ग्रीर देवीदत्त जी। दुर्गादत्त जी प्रसिद्ध कवि हो गए हैं। हमारे व्यास जी इन्हीं दुर्गादत्तजी के ज्येष्ठ पुत्र थे।

व्यास जी का जन्म संवत् १९१५ चैत्र शुक्काऽष्टमी केा हुम्रा था। पाँच वष की अवस्था होने पर इन्हें विद्याध्ययन आरम्भ कराया गया और उसी खेल कूद में शब्द रूपावली और अमरकोष का अभ्यास कराया जाने लगा। घर का स्त्रियाँ सब पढ़ी लिखी थीं इसिलिये इनकी शिक्षा उत्तम रीति से होने लगी। ग्राट नौ वर्ष की अवस्था होने पर इन्हें शतरंज श्रीर सितार का चस्का लगा श्रीर उसी समय कविता का भी व्यसन ग्रारम्भ हुग्रा।

दश वर्ष की ग्रवस्था होने पर व्यास जी का यज्ञोपवीत हुग्रा ग्रीर उसी समय से ग्राप गोस्वामी श्रीकृष्ण चैतन्य देव जी के यहाँ भाषा काव्य पढ़ने लगे। उस समय गोस्वामी जी एक प्रसिद्ध कवि थे ग्रीर उनके यहाँ अच्छे अच्छे कवि एकत्रित हुआ करते थे। ऐसा सत्संग पा कर कुशाप्रवृद्धि व्यास जी बहुत ही शीघ्र काव्य कुशल हो गए। इन्हें एक वर्ष में ही कविता के समस्त प्रस्तारों का ग्रच्छा ज्ञान हो गया ग्रीर ये भरी सभा में समस्यापृत्ति करने छगे।

धीरे धीरे व्यास जो का बाबू हरिश्चंद्र जी से परिचय हो गया ग्रौर ये उनके यहाँ ग्राने जाने लगे ग्रीर इनकी कविता भी कवि-

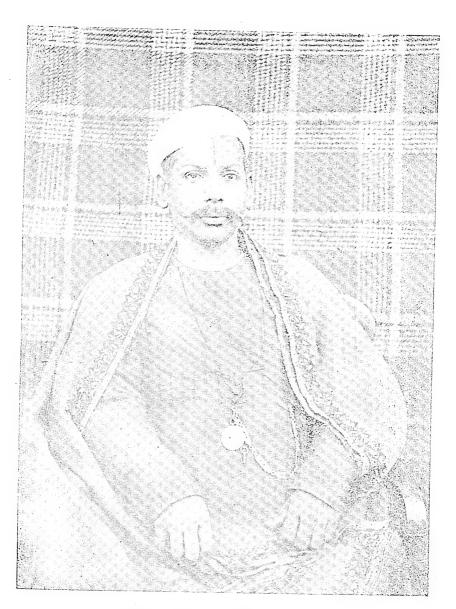

साहित्याचार्य पण्डित श्रम्बिकादत्त व्यास



वचन सुधा में प्रकाशित होने लगी। इसी बाल्यावस्था में इन्होंने महाराज काशिराज के यहाँ की धर्मसभा से भी पारितोषिक पाया। जिस समय व्यास जी की अवस्था केवल १२ वर्ष की थी उस समय काशी जी में एक तैलंग देश के अष्टावधानी किव आए, उन्होंने अपना बुद्धि-कौशल दिखला कर यहाँ के सब पंडितों को चिकत कर दिया परंतु हमारे व्यास जी ने भी तत्काल शतावधान रच कर उक्त पंडित को भी चिकित किया। उन्होंने अत्यंत प्रसन्न हो कर इन्हें 'सुकवि' की पदवी प्रदान की जिसे यहाँ की सब विद्वन्मंडली ने भी स्वीकार कर लिया।

१३ वां वर्ष आरम्भ होते ही इन्होंने संस्कृत का अध्ययन आरंभ किया। एक तरफ़ ते। ये व्याकरण साँख्य साहित्य वेदांत आदि गहन विषयों का अध्ययन करते और दूसरी और गान वाद्य संबंधी कलाओं का अध्ययस करते जाते थे। संवत् १९३३ में इन्होंने काशी गवर्नमेंट संस्कृत कालिज में नाम लिखवाया और एक ही वर्ष के परिश्रम में वहां से उत्तम परीक्षा पास की। संवत् १९३७ में इन्हों ने आचार्य्य परीक्षा पास की और दूसरे वर्ष साहित्य परीक्षा पास करके सरकार से साहित्याचार्य्य की पदवी प्राप्त की।

दुर्दे ववश उसी साल इनके पिता ने परलोकवास किया इससे घर में कलह होने लगी जिससे दुखित होकर इन्होंने कलकत्ते की यात्रा की ग्रीर वहाँ ग्रपने विद्या-बल से खूब नाम पैदा किया। परंतु तीन ही महीने बाद वहाँ से चले ग्राए ग्रीर पियूषप्रवाह प्रकाशत करने लगे जो कि इनके यावज्ञीवन चलता रहा। ग्रभ्यास करते करते इनकी धारणा यहाँ तक बढ़ गई थी कि ये २४ मिनिट में सौ श्लोक रच सकते थे। इसीसे काशी की ब्रह्माऽमृतवर्षिणी सभा ने इन्हें एक चाँदी के पदक सहित "घटिकाशतक" की उपाधि प्रदान की थी।

यह सब कुछ था परंतु इनको आर्थिक अवस्था अच्छी नहीं थी इसिलिये संवत् १९४० में इन्होंने मधुबनी जाकर वहां के स्कूल में ३५) ६० मासिक की नौकरी कर ली। यहाँ भी इन्होंने अनेक व्याख्यान दिए और सभाएं खापित कीं। यहाँ सब से बड़ा काम जो व्यास जी ने किया वह "संस्कृत संजीवनी समाज" का खापित करना है, इस समाज के द्वारा विहार की अनिश्चित शिक्षा प्रणाली का ऐसा सुधार हुआ कि जिससे अब सैंकड़ों छात्र प्रतिवर्ष संस्कृत शिक्षा पाते और उपाधि लाभ करते हैं।

संवत् १९४२ में मधुवनी से इस्तीफ़ा देकर ये बाँकीपुर चले आए। इसके दूसरे वर्ष मुजफ़्फ़रपुर के स्कूल के हेड पंडित करके वहाँ भेजे गए। संवत् १९४४ में इनकी बदली भागलपुर के जिला स्कूल की हुई। इसी समय इन्होंने संस्कृत में 'सामवत नाटक' बना कर राजा साहेब दर्भ गा की समर्पण किया और शिवराज विजय नामक एक उपन्यास भी संस्कृत में लिखा। संवत् १९४८ में इनकी विहारी विहार की हस्त-लिखित पुस्तक चोरी चली गई। उसे उन्होंने पुनः पूर्ण किया। काँकरौली नरेशने आपको 'भारत-रत्न' की पदवी प्रदान की थी और अयोध्यानरेश ने एक स्वर्ण पदक सहित 'शता-वधान' की पदवी दी थी।

छोटे बड़े सभी इनका सम्मान करते थे। संवत् १९५५-५६ में इन्हें गवनेमेंट पटना कालेज में प्रोफ़ेसर का पद मिला परंतु ये शरीर से ग्रस्वस्थ रहते थे मानों दैव ने उस पद का भोग इनके भाग्य में लिखा ही न था। व्यास जी बँगला, महाराष्ट्रो, गुजराती, ग्रँगरेज़ी ग्रादि भाषाएं भी जानते थे। इन्होंने हिंदी संस्कृत में कुल ७८ ग्रंथ लिखे जिनमें से बहुत से ग्रध्रे ही रह गए ग्रौर ग्रनेक ग्रबलों ग्रप्न-काशित हैं।

उन्नीसवीं नवंबर सन् १९०० को व्यास जी का परलोक वास काशी में हुआ।

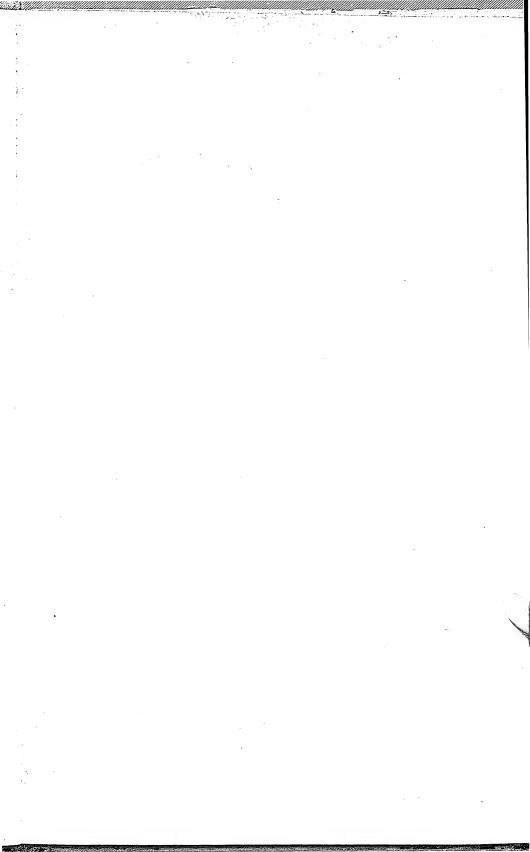



# (२६) पंडित दुर्गाप्रसाद मिश्र ।

हु इमीर की राजधानी जंबू से बीस केास पर जामवंत की वेटी जाम्बवती में गर्भ से उत्पन्न श्रीकृष्ण जी के पुत्र हो का बसाया हुआ साँवाँ नगर है। यही साँवाँ नगर एंडित दुर्गाप्रसाद जी की जन्मभूमि है। आप

सूर्यवंश के ग्रादि पुरोहित वशिष्ठ ऋषि कुलोत्पन्न सारस्वत ब्राह्मण हैं। इनकी वंश-परम्परा-उपाधि "राजोपाध्याय" है परंतु पंजाब में ब्राह्मण मात्र को "मिश्र" कहते हैं इसीसे इनके नाम के ग्रागे यह उपाधि लगी हुई है। इनके पिता का नाम पंडित घसीटे राम मिश्र था।

पंडित दुर्गात्रसाद मिश्र का जन्म ग्राध्विन संवत् १९१६ की शार-दीय नव दुर्गाग्रों में नवमी वुधवार की हुग्रा था। इसीसे ग्रापका नाम दुर्गाप्रसाद रक्खा गया। पितामह ग्रापके संस्कृत के ग्रच्छे विद्वान् ग्रीर कर्मकांड में परम प्रवीण पंडित थे। वे सपरिवार जग-दीश के दर्शन करने गए। वहां से छाट कर ग्राते समय कलकत्ता-निवासी पंजाबी खित्रयों ने इनसे कलकत्ते में ही प्रवास करने का ग्रमुरोध किया इसिलिये ये भी वहीं रहने लगे। इनके तीन पुत्र थे ग्रीर वे तीनों सीदागरों की बड़ी बड़ी के ियों में दलाली का काम करने लगे।

पंडित दुर्गाप्रसाद मिश्र ने बाल्यावस्था में डोगरी हिंदी ग्रीर बँगला-भाषाओं का घर पर ही ग्रभ्यास किया ग्रीर फिर काशी में ग्राकर संस्कृत पढ़ी। इसके बाद फिर कलकत्ते चले गए ग्रीर नामेलस्कूल में ग्रॅगरेज़ी का ग्रभ्यास करने लगे। ग्रॅगरेज़ी में कुछ पढ़ने लिखने का ज्ञान प्राप्त करके इन्होंने स्कूल छोड़ दिया ग्रीर ग्रपने बड़ें। की प्रेरणानुसार दलाली का काम करने लगे। इस काम की इन्होंने कुशलता से किया ग्रीर ग्रपनी ग्राय भी ग्रच्छी बढ़ाई, पर चित्त की प्रवृत्ति इस ग्रोर न होने से इन्होंने इस काम की शोग्र ही छोड़ दिया। छात्रावस्था में दुर्गाप्रसाद जी बँगला के समाचार पत्र बड़े प्रेम से पढ़ा करते थे ग्रीर उस समय उनके चित्त में यह विचार उठता था कि यिद् ऐसे ही पत्र हिंदी में निकलें ते। ग्रच्छा हो। सै।भाग्यवश उसी समय काशी से कविवचनसुधा नाम का पत्र प्रकाशित होने लगा ग्रीर ये उसके संवाददाता बने। इसके ग्रनंतर पटने से बिहार बंधु का जन्म हुग्रा। इसके भी ये सहायक रहे। ग्रब दलाली का काम छोड़ कर ता० १७ मई १८७८ को ग्रापने हिंदी के प्रसिद्ध साप्ताहिक पत्र "भारतिमत्र" के। प्रकाशित करना ग्रारंभ किया, परंतु ग्राहकों के समय पर चंदा न देने से ग्रार्थिक त्रृटि के कारण इस पत्र का भार 'भारति मित्र सभा' को दे दिया।

इसके कुछ दिनों पीछे स्वर्गीय पंडित सदानंद मिश्र के अनुरोध से इन्होंने "सारसुधानिधि" नाम का एक पत्र निकाला। एक साल चलकर जब यह भी बंद हो गया तब सन् १८८० में केवल अपने बाहुबल के आश्रय पर "उचितवक्ता" पत्र प्रकाशित करना आरंभ किया। उचितवक्ता ने हिंदी सृष्टि में एक नया कर्तब कर दिख-लाया। इस पत्र में गूढ़ राजनैतिक विषयों पर पंडित जी के हँसी दिल्लगी भरे लेख सर्विषय श्रीर प्रभाव-जनक होते थे।

जंवू नरेश महाराज रणवीर सिंह पंडित जी पर विशेष प्रेम रखते थे। उन्होंने जंवू से "जंवू प्रकाश" पत्र चलाने की इच्छा से पंडित जी की वुलाया था परंतु उनकी ग्रस्वस्थता के कारण यह न हो सका। तब ये फिर कलकत्ते चले ग्राए ग्रीर उचितवक्ता की चलाते रहे। महाराज रणवीर सिंह का स्वर्गवास हो जाने के कारण वर्तमान जंबू नरेश ने इन्हें बुलाया ग्रीर शिक्षा-विभाग के सर्वोच पद पर नियत किया परंतु थोड़े हो दिनें। के बाद राज्यप्रबंध में कुछ गड़बड़ देख कर इन्होंने वहां रहना उचित न समभा श्रीर इस्तीफ़ा देकर वे वहां से चले आए। इन्होंने स्वर्गीय बावू भूदेव मुखापाध्याय के अनुरोध से विहार प्रांत के लिये हिंदी में कुछ पाट्य पुस्तकें भो लिखो थीं जो कि अब तक बिहार के स्कूलों में प्रचलित हैं।

जंवू राज्य से पीड़ित एक स्वदेशी पुरुष के कहने से इन्होंने उचितवक्ता में जंवू राज्य के रहस्यों की प्रकाशित करना आरंभ किया परंतु इससे जब जंवू को शासन-प्रणाली पर कुछ भी प्रभाव न पड़ा ते। इन्होंने देशवासियों के एक दल के सिहत उस समय हिं दुस्तान में आए हुए पार्थ्यामेंट के मेंबर मिस्टर ब्रैडला से मुलाकात की ग्रीर अपने देशवासियों का दुःख सुनाया। उन्होंने विलायत जाकर इनकी बड़ी तारीफ़ की ग्रीर पार्ल्यामेंट में जंवूराज्य की बातें पेश करके उनका सुधार करवाया। थोड़े ही दिन हुए इन्होंने "मारवाड़ी बन्धु" नाम का साप्ताहिक पत्र निकाला था पर वह भी ग्राज कल बंद है।

अमृत बाज़ारपित्रका के प्रवर्तक सम्पादक राजनीति-कुशल बाबू शिशिर-कुमार घोष के। पंडित दुर्गाप्रसाद अपना राजनै-तिक गुरु मानते हैं। पंडित जी ने हिंदी में छोटी बड़ो कुल २०, २२ पुस्तकें लिखी हैं। ग्राज कल ग्राप महाराज रणवीर सिंह का जीवन-चरित्र लिख रहे हैं। ग्राप बड़े साधारण स्वभाव के मिलनसार ग्रीर हँसमुख मनुष्य हैं ग्रीर बंगाल में हिंदा-पत्रों के जन्मदाता ग्रीर प्रचारकें। में हैं।

## (२७) बाबू रामकृष्ण वर्मा ।

हिल्हिल्हिल्लिन् १८४० के लगभग हीरालाल खत्रा पंजाब से पैदल चल कर काशो को आए। यहां चपरिया गली में ठहर कर इन्होंने परचूनी की दुकान खोली ग्रीर करीब पचास वर्ष की अवस्था में आज़मगढ़ में अपना विवाह किया, इनके राधाकृष्ण, जयकृष्ण ग्रीर रामकृष्ण

बावू रामकृष्ण वर्मा का जन्म सन् १८५९ संवत् १९१६ ग्राश्विन कृष्ण ७ को हुग्रा था । जिस समय इनके पिता का ७० वर्ष की ग्रवस्था में देहांत हुग्रा उस समय इनके बड़े भाई राधाकृष्ण की १६ वर्ष की ग्रवस्था थी ग्रीर रामकृष्ण केवल एक वर्ष एक महीने के थे। इनकी माता ने ग्रपने तीनों पुत्रों का बड़े कष्ट से पालन पोषण

किया क्योंकि उस समय इनकी ऋार्थिक ऋवस्था बहुत ही हीन थी।

तीन पुत्र हुए।

कुछ वयः प्राप्त होने पर इनको माता ने इन्हें पढ़ने को बैठाया! जब इन्होंने गुरु के यहां हिंदी पढ़ना लिखना सीख लिया तब ये जयनारायण कालेज में ग्रॅगरेज़ी पढ़ने के लिये बैठाए गए। यहां भी इन्होंने खूब मन लगा कर पढ़ा। बाईबिल की परीक्षा में तो ये हमेशा ग्रीवल रहते थे। दूसरी भाषा इनकी संस्कृत थी, इन्होंने संस्कृत में भी अच्छी योग्यता प्राप्त की। उक्त स्कूल से एँट्रेंस पास कर लेने पर इन्होंने क्वींस कालेज में नाम लिखाया ग्रीर वहाँ से इन्होंने बी॰ ए॰ की परीक्षा तक पढ़ा पर उसमें उत्तीर्ण न हो सके। कालेज में पढ़ते समय ये घर पर पंडित हरि-भट्ट मानेकर जी से संस्कृत भी पढ़ते थे। इनकी बाइबिल पर



बाबू रामकृष्ण वर्मा



अधिक रुचि देख कर उन्होंने इन की ईसाई धर्म से हटा कर सना-तन धर्म का मार्ग बतलाया। ये अकसर कहा करते थे कि मुझे ईसाई होने से बचाने में पंडित जी ने मेरे ऊपर बड़ी छुपा की थी।

छात्रावस्था में बावू रामकृष्ण ट्यूरानों से अपनी जीविका निर्वाह करते थे। पढ़ना छोड़ने के बाद इन्होंने हिरिश्चंद्र स्कूल में नौकरी करली पर कुछ दिन पीछे वह भी छोड़ दी ग्रीर किताबों की एक छोटी सी दूकान कर ली। बावू हिरिश्चंद्र जी की तथा गोपाल मंदिर के अध्यक्ष लाल जी महाराज की इन पर विशेष कृपा थी क्योंकि ये बड़े कुशाग्र-वुद्धि ग्रीर हिंदी भाषा के स्वभाव से ही एक अच्छे किय थे। इनकी किताबों की दुकान अच्छी चली। सन् १८८४ में कलकत्ते जाकर इन्होंने एक प्रेस ख़रीदा। इस प्रेस में पिहले इन्होंने ईसाई-मत-खंडन नाम की एक पुस्तक छापी। उसकी ख़्ब बिकी हुई ग्रीर जट्दी ही इनका छापाख़ाना चल निकला। इसी साल मार्च मास से इन्होंने "भारतजीवन" नाम का पत्र प्रकाशित करना ग्रारंभ किया जो कि अब तक जारी है। इनके इस प्रेस का ग्रीर पत्र का नाम बाबू हिरश्चंद्र जी ने स्वयं रक्खा था। इस प्रेस से हिंदी की ग्रच्छी ग्रच्छी ग्रस्तकें प्रकाशित हुई हैं।

बावू रामकृष्ण वर्मा के शतरंज खेळने का बड़ा शौक था और उसमें ये बड़े प्रवीण भी थे। इन्होंने पंडित ग्रम्बिकादत्त व्यास की सहायता से कचौरी गळी में एक 'चेस क्रब' खापित किया था। इन्हों ताश के खेळों का भी ग्रच्छा ग्रभ्यास था। सन् १८८१ ई० में इन्होंने ताशकौतुक पचीसी नाम की एक पुस्तक ळिखी थी और उसे हरिप्रकाश प्रेस में छपवाया था। इसकी बड़ी बिकी हुई ग्रीर छोगों ने इसे बहुत पसंद किया।

वैसे तो बाबू रामकृष्ण जी ने हिंदी-गद्य में अथवा पद्य में बहुत सी पुस्तकों की रचना की है परंतु इनका बहुत बड़ा ग्रैं।र

ग्रंतिम परिश्रम कथासरित्सागर का भाषानुवाद है। इसे इन्होंने केवल दश भागों तक अनुवाद किया था। फिर अधिक अस्वस्थता के कारण आगे ये इस काम को उत्साहपूर्वक न कर सके।

दो तीन साल से इनकी तबीयत बहुत खराब रहती थी। सन् १९०५ में ये बहुत बीमार हो गए थे पर अच्छे हो गए। फिर सन् १९०६ में इन्हें जलोदर रोग हुआ और उसीसे ता० २५ दिसंबर सन् १९०६ के संध्या को इनका स्वर्गवास हो गया। इनकी संतित एक कन्या है।

बावू रामकृष्ण ने अपने परिश्रम श्रीर अध्यवसाय से अच्छी उन्नति की श्रीर नाम पैदा किया। अपने बाहुबल से मनुष्य क्या कर सकता है इसके ये आदर्श थे।

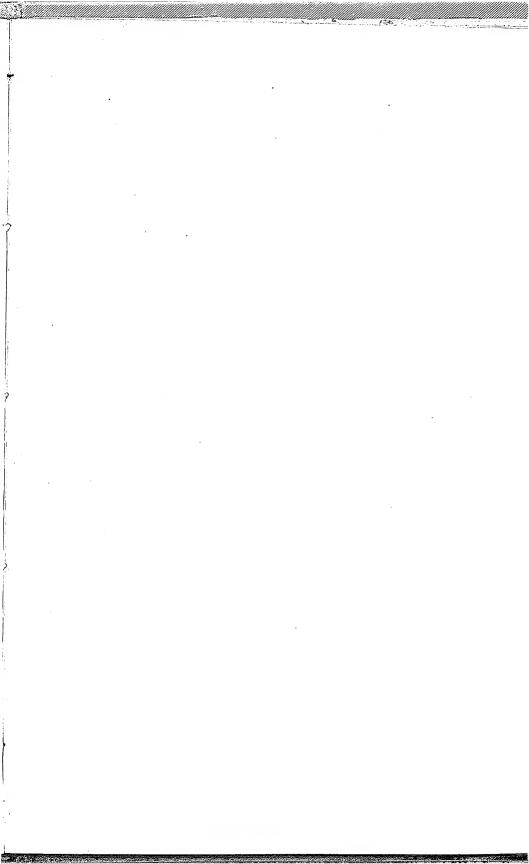



पण्डित श्रीधर पाठक

### (२८) पंडित श्रीधर पाठक ।

अर्थ पे अर्थ कोई ११०० वर्ष हुए कि पंजाब से ग्रांकर जोंधरी क्षेट्र के कोई ११०० वर्ष हुए कि पंजाब से ग्रांकर जोंधरी क्षेट्र क्षेट्र के कोई ११०० वर्ष हुए कि पंजाब से ग्रांकर जोंधरी क्षेट्र क्षेट्र क्षेट्र ग्रांम में जो ग्रांगरे ज़िले के फ़ीरोज़ाबाद परगने में है बसे थे ग्रोर कौटुम्बिक जनश्रुति के ग्रांचुसार एक विशाल ज़र्मी-दारी उनके वहां बसने का हेतु था। पाठक जो के वृद्ध प्रिपतामह श्रीकुशलेश जी हिंदी के ग्रच्छे किव थे ग्रीर तथा पंडित घरणीधर शास्त्रों घुरंघर नैयायिक थे। पिता पंडित लीलाघर जी यद्यि एक साधारण पंडित थे परंतु सच्चिरित्रता, भगवद्गक्ति ग्रीर पविन्त्रता में ग्रिद्विय थे। उनके गोलोक-गमन को दो ही वर्ष बीते हैं ग्रीर तिद्विषयक पाठक जी कृत ग्राराध्य शोकांजिल नामक संस्कृत निबंध पितृभक्ति ग्रीर कारिणकता का एक ग्रांदर्श उद्देक है।

पाठक जो का जन्म माघकृष्ण चतुर्द्शी संवत् १९१६ ता० ११ जनवरी सन् १८६० ई० को उक्त ग्राम में हुआ। प्रारंभ में इन्हें संस्कृत पढ़ाई गई और १०, ११ वर्ष की अवस्था में अपनी तीव-वृद्धि से उस भाषा में इन्होंने इतनी योग्यता प्राप्त कर छी कि संस्कृत बोछने और छिखने छगे। परंतु कई कारणों से उस भाषा में विशेष उन्नति न कर सके। १२ वर्ष की अवस्था में तो पढ़ना ही छूट गया, केवछ खेळ कूद रह गया।

इस अवस्था में इन्हें ग्राप ही ग्राप चित्र खोंचने ग्रीर मिट्टी की सुंदर मूर्तियां बनाने तथाच प्राकृतिक शोभा की विविध वस्तु ग्रों के संग्रह करने में ग्रिभिरुचि उत्पन्न हुई, ग्रीर इसी व्यवसाय में ये तत्पर रहे। १४वर्ष की ग्रवस्था में फिर पढ़ना ग्रारम्भ किया। पहिले

तो कुछ फ़ारसी पढ़ी और सन् १८७५ ई० में तहसीला स्कूल से हिंदी की प्रवेशिका परीक्षा पास को। इस परीक्षा में प्रांत भर में इनका नंबर पहिला रहा। सन् १८७९ ई० में ग्रागरा कालेज से ग्रंगरेज़ी मिडिल की परीक्षा पास की और इसमें भी सब उत्तीर्ण परीक्षितों में प्रथम पद प्राप्त किया। इसके एक ही साल बाद सन् १८८० ई० में इन्होंने एँट्रेंस परीक्षा पहिली श्रेणी में पास की।

उक्त परीक्षा पास करने के छः महीने बाद सन् १८८१ में ऋाप कलकत्ते चले गए ग्रौर वहां ६०) मासिक पर सेंसस कमिश्नर के स्थायी दफ्तर में नौकर हुए । इसी नौकरी में इन्हें शिमला जाकर हिमालय का उदय वैभव देखने का अवसर प्राप्त हुया। वहां से छौटने पर कुछ दिन के अनंतर इलाहाबाद में लाट साहिब के दफ्तर में ३०। मासिक पर नियुक्त हुए। इस दुफ्तर के साथ पाठक जा का कई वेर नैनीताल जाने का सौभाग्य हुआ। सन् १८९८ ई० में जब कि इनका वेतन २००) मासिक था इनकी आगरे की बदली हुई और वहां से सन् १९०१ में ३००) मासिक वेतन पर इरीगेशन कमिशन के सुपरिंटेंडेंट नियुक्त हुए। कमिशन के ग्रंत (सं० १९०३) तक ये उसी के साथ रहे। तद्नंतर एक वर्ष पर्यंत भारत गवनेमेंट के द्रप्तर में डिपटी सुपरिंटेंडेंट ग्रीर सुपरिंटेंडेंट रहे। फिर उस पद को त्याग तीन मास की छुट्टी छेकर काइमीर की सैर की पधारे। ग्रीर वहाँ से है।ट ग्राने पर "कइमीर सुखमा" नामक सुललित काव्य रचा। पाठक जी सरकारी काम बड़े परिश्रम ग्रीर सावधानी से करते हैं ग्रीर उत्तम ग्रंगरेज़ी लिखने के लिये ख्यात हैं। सन् १८९८—९९ की प्रांतीय इरीगेशन रिपोर्ट में ग्रापकी प्रशंसा छपी है। इस समय ये युक्त प्रदेश के लाट साहेब के दफ़्तर में ३००) मासिक पर सुपरिंटेंडेंट हैं।

पंडित श्रीधर पाठक इस समय हिंदी भाषा के एक ग्रन्छे किव हैं। ग्राप व्रजभाषा ग्रीर खड़ी बोली दोनों में एक समान किवता रचते हैं। परंतु खड़ी बोली में ग्रापकी किवता ग्रादर्श रूप होती है। ग्राप उसके पक्के समर्थक ग्रीर सरल सरस प्रसाद ग्रुण-विशिष्ट स्वभाव सुंदर उक्ति के प्रदर्शक हैं। निदान इस विषय में ग्राप ग्राह्कतीय हैं।

इन्होंने स्कूल में पढ़ते समय सब से पिहले अपनी जन्मभूमि जोंधरी ग्राम की प्रशंसा में एक किवता रची थी परंतु वह प्रका-शित नहीं को गई वरन् रचना के पश्चात् शीग्र ही नष्ट कर दी गई। उसके बाद जब जो मौज में ग्राया लिखा। ग्रापकी स्फुट किव-ताग्रों का संग्रह "मनो विनोद" नाम से पुस्तकाकार दे। भागों में प्रकाशित है। गया है ग्रीर हिंदी के सब सहद्य-प्रेमियों की बड़े प्रेम ग्रीर ग्राद्र की वस्तु है। कारण यह कि पाठक जी के पद्य मात्र में एक ऐसी स्थायी मनोहरता है कि बार बार पढ़ कर भी फिर पढ़ने को जी करता है। गोल्ड स्मिथ के तीन ग्रंथों का पद्या-जुवाद ग्रापने "एकांतवासी योगी" "ऊजड़ ग्राम" ग्रीर "श्रांत-पथिक" नाम से प्रकाशित किया है। इन तीनों ग्रंथों का बड़ा प्रचार ग्रीर सम्मान है। इसमें से श्रांतपथिक खड़ी बोली में ग्रंगरेज़ी-पद्य की एक पंक्ति का हिंदी की एक पंक्ति में ग्रनुवाद है। ग्राप प्राकृतिक हश्यों का ग्रच्छा चित्र खींचते हैं।

प्रयाग में आपने "पद्म कुटीर" नामक एक रमणीक निवास-स्थान निर्मित कराया है ग्रीर उसीमें अब रहते हैं।

# (२६) महामहोपाध्याय पंडित सुधाकर द्विवेदी ।

बार्य काशी में संस्कृत पढ़ने आए। वे शिवपुर के पास मंडलाई गाँव में एक उपाध्याय के यहां अध्ययन करने लगे। उपाध्याय जी की कोई संतित न होने के कारण चैनसुख ही उनकी सम्यत्ति के उत्तराधिकारी हुए। इनसे कई पीढ़ी पीछे शारंगधर ग्रीर शिवराज दो भाई हुए। शारंगधर ने खजुरी सारनाथ ग्रादि कई गाँवों की ज़मींदारी लेकर खजुरी में अपना निवास-स्थान नियत किया।शिवराज उपाध्याय के तीन पुत्र हुए, जिनमें रामप्रसाद सब से छोटे थे। इनके समय में केवल खजुरी की ज़मींदारी हाथ में रह गई थी। रामप्रसाद के पाँच पुत्र हुए। जिनमें छपालुदत्त सब से छोटे थे। छपालुदत्त ज्योतिष-विद्या में निषुण हुए ग्रीर इनके हस्ताक्षर भी ग्रच्छे होते थे। कोंस कालेज की भीतों पर ग्रंकित ग्रक्षर इन्होंके लिखे हुए हैं। पंडित सुधाकर जी इन्हों कुपालुदत्त के पुत्र हैं। स्मरण रहे कि पंडित छपालुदत्त स्वयं भाषा काव्य के बड़े प्रेमी तथा किव थे।

जिस समय सुधाकर जी का जन्म हुग्रा इनके पिता मिर्ज़ापुर में थे। इनके चाचा दरवाज़े पर वैठे थे। डांकिए ने ग्राकर सुधाकर नामक पत्र उनके हाथ में दिया तब तक भीतर से छड़के के जन्म होने की ख़बर ग्राई। ग्रापने कहा कि इस छड़के का नाम सुधाकर हुग्रा। इनका जन्म संवत् १९१७ चैत्रशुक्का चतुर्थी सोमवार केा हुग्रा था। द्विवेदी जी की ९ मास की ग्रवस्था होते ही इनकी माता का देहांत हो गया इसछिये इनके छाछन पाछन का भार इनकी



महामहोपाध्याय पण्डित सुधाकर द्विवेदी



दादी पर पड़ा। इनके पिता घर पर नहीं रहते थे ग्रीर घर भर का इन पर विशेष प्यार था। इसीसे ग्राठ वर्ष की ग्रवस्था तक इनकी शिक्षा की ग्रीर किसी ने कुछ भी ध्यान न दिया। इसके बाद जब इनके बड़े चचा ने इन्हें पढ़ने की वैठाया तो इन्होंने थोड़े ही समय में बहुत उन्नति कर दिखलाई। यज्ञोपवीत होते ही इनकी धारणाशक्ति ऐसी तीव हो गई कि जो पद्य एक वार देखा कंठस्थ हो गया।

इनके बड़ों ने तो सोचा कि इन्हें कुछ ध्याकरण पढ़ाकर कथा
पुराण बाँचने योग्य बना दिया जाय, पर इनकी तबीयत ज्योतिष
शास्त्र में लग गई और केवल लीलावती पढ़ कर ये गणित के बड़े
बड़े प्रश्नों के सहज में हल करने लगे। इनकी ऐसी तीव्र वृद्धि देख
कर पंडित वापूदेव शास्त्री इनसे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने
काँस कालेज के प्रिंसपल ग्रिफिथ साहिब से इनकी बड़ी प्रशंसा
की। इससे इनका उत्साह और भी बढ़ गया। इनके बड़ों ने गणित
के विशेष अध्ययन से इन्हें रोकना चाहा पर ये गणित के रंग में
ऐसे रँग गए थे कि उस विद्या में पूर्ण पांडित्य प्राप्त किया। योंही
ज्योतिष विषय पर बातें होते होते एक दिन इनका वापूदेव शास्त्री
से कुछ क्षगड़ा हो गया जिससे दोनों में कुछ वैमनस्य हो गया।

पंडित सुधाकर जा ज्योतिष के जैसे पंडित हैं सो तो सब जानते हैं परंतु अपनी मातृभाषा हिंदी के भी आप अनन्य प्रेमी और बड़े विद्वान हैं। आप तुलसीदास, स्रदास, कवीर, तथा अन्यान्य भाषा के शिरोमणि कवियों के कार्यों में अच्छा प्रवेश रखते हैं। आप ऐसी सरल हिंदी के पक्षपाती हैं जो कि सहज ही सर्वसाधारण की समक्त में आ सके। आपने सब मिलाकर हिंदी भाषा में कोई १७ पुस्तकें रची और सम्पादित की हैं। आप बावू हरिइचंद्र जी के प्रिय मित्रों में से हैं।

सुधाकर जो की रहन सहन सादी, स्वभाव सीधा, श्रीर चाल सर्वप्रिय है। श्रापका सिद्धांत है कि कोई छोटा बड़ा नहीं है। सब एक ही से जन्मते श्रीर एक ही से मरते हैं। ईश्र्वर ने जिसके शिर पर भार रख दिया है उसे श्रंत तक निवाह ले जाना ही बड़-प्यन है। श्राप इस समय कोंस कालेज में गणित के प्रोफ़ेसर श्रीर काशी नागरीप्रचारिणी सभा के सभापित हैं। श्रापकी विद्वता पर मुग्ध होकर गवर्नमेंट ने श्रापकी महामहोपाध्याय की उपाधि से भूषित किया है। श्रापकी सुकीर्ति योरोप तक फैली हुई है।

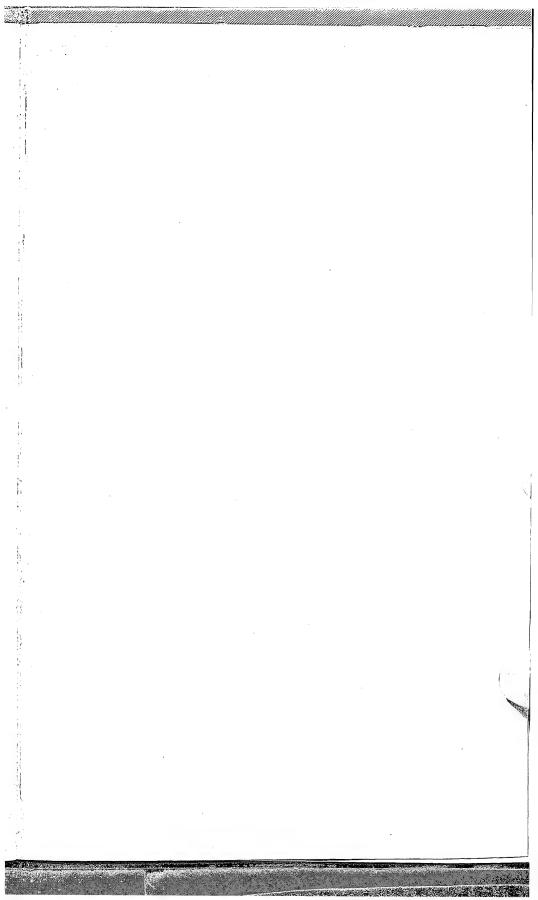



बाबू देवकीनन्दन खत्री

#### (३०) बाबू देवकीनंदन खत्री।

पुर्व एक बड़े भारी आदमी थे। उनकी कई पीढ़ी पीछे उनकी संतान के कोई छोग छाहौर में आ बसे, परंतु राजा रणजीत सिंह के पुत्र शेर सिंह के समय में जब छाहौर में एक प्रकार की अराजकता सी फैछ गई तब छाछा अचरजमछ सपरिवार छाहौर छोड़ कर काशी में आ बसे।

लाला अचरजमल के दो पुत्र हुए, लाला नंदलाल और लाला ईर्चर दास। लाला नंदलाल के तीन लड़के हुए, बावू देवीप्रसाद, बाबू भगवान दास और बाबू नारायण दास, और लाला ईर्चरदास के पुत्र हमारे चरितनायक बाबू देवकीनंदन हैं।

आपका जन्म संवत् १९१८ के आषाढ़ मास में हुआ था, माता आपकी मुज़फ़रपुर के बाबू जीवन लाल महता की वेटी थीं इस कारण इनके पिता अक्सर वहीं रहा करते थे। इनका जन्म भी मुज़फ़रपुर का है और वहीं इनका लालन पालन भी हुआ। कुछ वयाबुद्ध होने पर इनको पिहले हिंदी और फिर संस्कृत पढ़ाई गई, फ़ारसी भाषा से इन्हें स्वाभाविक प्रेम था परंतु इनके पिता की उस और बड़ी अक्वि थी इसी कारण ये बाल्यावस्था में तो फ़ारसी न पढ़ सके परंतु १८ वर्ष की अवस्था के अनंतर जब ये गयाजो में स्वतंत्र रहने लगे तो इन्होंने फ़ारसी और उसीके साथ साथ कुछ अँगरेज़ी का अभ्यास किया।

गया ज़िले के टिकारी राज्य में इनके पिता का व्यापारिक संबंध था। इसी कारण इन्होंने गया जी में एक काेठी खोली और वहाँ उसका स्वतंत्र प्रबंध करने लगे। वहां इनको अच्छी आमदनी थी, बस एक तो रुपया पास, दूसरे युवा अवस्था, तीसरे स्वतंत्रता, तीनों ने अपना चमत्कार दिखलाया और अपने पात्र से मन माना नाच नचवाया। कुछ दिनों पोछे जब टिकारी राज्य में नाबालिग़ी के कारण सरकारी प्रबंध हो गया और इनका उस राज्य से संबंध टूटा तो ये काशी चले आए, उस समय इनकी २४ वर्ष की अवस्था थी।

टिकारी राज्य में बनारस के राजा महाराज ईश्वरी प्रसाद नारा-यण सिंह की बहिन ब्याही थीं। इसीसे ये बनारस में उक्त महा-राज के कृपापात्र हुए। इन्होंने मुसाहब बन कर दरबार में रहना तो पसंद न किया परंतु चिकया और नवगढ़ के जंगलों का ठीका लिया। इन जंगलों की लाह लकड़ी तथा और और पैदावार की ग्रामदनी इनको थी इसी कारण इनको सब जगह घूमना फिरना पड़ता था। इस ग्रवस्था में इन्होंने जंगल की खूब सेर की। उक्त जंगलों के बोहड़, बन, पहाड़ी, खोहें, और प्राचीन इमारतों के ग्रव-शेष ग्रादि दर्शनाय स्थान किंग्होंने बड़ी सावधानी से देखे।

इसी समय इनको कुछ िखने की धुन समाई और हिंदी में चंद्रकांता नामक उपन्यास िखने का इन्होंने लग्गा लगा दिया। इस पुस्तक में इन्होंने अपने गया जी की जवानी के तजरुवे और काशी में आने पर अपनी आँखों देखी हुई जंगलों की बहार का वर्णन किया है। चंद्रकांता पहिले हरिप्रकाश प्रेस से छप कर प्रका-शित हुई। यह पुस्तक सर्वसाधारण की बड़ी रुचिकर हुई यहां तक कि सैंकड़ों आदमी इसीकी बदौलत हिंदी के पाठक बनगए। और कई एक की इसीकी बदौलत हिंदी लिखने का शाक लग गया।

चंद्रकांता और संतित के ११ नंबर हिरिप्रकाश प्रेस में छपे, इसके पीछे सन् १८९८ के सितंबर में ग्रापने छहरी प्रेस, नाम से ग्रपना निज का प्रेस खोछ छिया। इनके नरेंद्र मोहनी, कुसुमकुमारी, वारं द्रवीर, और काजर की कोठरी ये चार उपन्यास और भी हैं। ये सब निज कल्पना शक्ति से लिखे गए हैं। इस समय आप चंद्र-कांता संतित के संबंध में भूतनाथ की जीवनी लिख रहे हैं। इन्होंने अपने निज के ख़र्चे से सुदर्शन नाम का एक मासिक पत्र भी निकाला था जो कि उस समय हिंदी में एक प्रसिद्ध मासिकपत्र था। सम्पादक इसके पंडित माधवप्रसाद मिश्र थे। परन्तु सम्पादक महाशय का देहांत हो जाने से सुदर्शन का भी अदर्शन हो गया।

बाबू देवकीनंदन ने हिंदी साहित्य के एक ग्रंग की पूर्ति में बहुत नाम पाया है ग्रौर इसीसे उनके द्वारा हिंदी भाषा का भी बहुत उपकार हुग्रा है।

#### (३१) पंडित ज्वालाप्रसाद मिश्र ।

रादाबाद-निवासी पंडित ज्वालाप्रसाद जी का जन्म प्राप्त कृष्ण २ संवत् १९१९ का है। ग्राप मृत पंडित जलदेवप्रसाद जी के बड़े भाई हैं। इनके पूर्व पुरुष पहिले पटने में रहते थे पर ग्रब बहुत दिनों से मुरा-दाबाद में ग्रा रहे हैं। इनके पिता का नाम सुखनंदन मिश्र था। जिस दिन इनकी ग्रवस्था का पाँचवा वर्ष पूरा हुग्रा ठीक उसी दिन इनको एक चोहा उठा कर जंगल में ले गया। उसने इनका सब ज़ेवर तो उतार लिया पर कुशल हुई कि इन्हें जंगल में जीता छोड़ दिया। उस ग्राधी रात्रि के समय न जाने किस पुरुष ने इन्हें लाकर थाने में वैठा दिया।

आठ वर्ष की अवस्था होने पर इनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और उसी समय से इन्हें सर्वगुण आगरी नागरी का अध्ययन आरंभ कराया गया। इसके दो वर्ष पीछे इन्होंने अँगरेज़ी पढ़ना आरंभ किया और उसे ये पांच वर्ष तक पढ़ते रहे परंतु एक आर्थ-समाजी मास्टर से धार्मिक वाद विवाद हो उठने के कारण इन्हों ने स्कूल छोड़ दिया और घर पर संस्कृत का अध्ययन आरंभ किया। व्याकरण काव्य कीष आदि का अध्ययन कर लेने पर इन्होंने स्वयं अच्छे अच्छे ग्रंथों के पढ़ने का अभ्यास डाला जिससे संस्कृत-विवा और हिंदू धर्मशास्त्र दोनों में इनकी अच्छो पैठ हो गई।

पंडित ज्वालाप्रसाद जी की सनातन धर्म प्रति स्वाभाविक श्रद्धा है इसीसे इन्होंने पहिले पहिल निज मत मंडन ग्रीर द्यानंद मत



पण्डित ज्वालाप्रसाद मिश्र

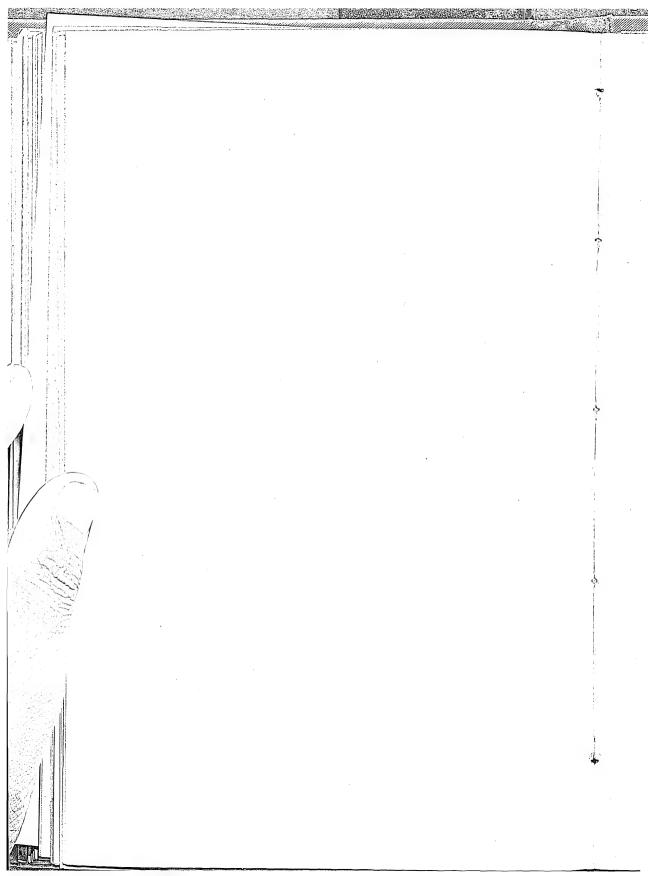

खंडन विषय पर "दयानंद तिमिरभास्कर" नाम की एक पुस्तक रची। इस पुस्तक का सनातन-धर्मावलंबी लोगों में बड़ा ग्रादर हुग्रा। इससे इनका उत्साह बढ़ गया ग्रीर फिर ये पुस्तक-रचना में संलग्न हुए ग्रीर लोगों की रुचि के ग्रनुसार इन्होंने कई पुस्तकें रचीं।

कुछ दिनों के बाद आपके ध्यान में आया कि यदि संस्कृत पुस्तकों का भाषानुवाद करके हिंदी—साहित्य का भंडार भरा जाय तो बहुत ही अच्छा हो। इससे मातृ भाषा की उन्नति होगी और छोगों का उपकार भी होगा। यह विचार कर आप इस और अपने अब तक संस्कृत के ३० ग्रंथों का अनुवाद किया है। ये सब पुस्तकें प्रायः व्यंकटेश्वर प्रेस में छपी हैं। इन्होंने शुक्क यजुर्वेद पर मिश्र भाष्य नाम से भाषा भाष्य रचा है। वह बड़ा ही विछक्षण और अपने ढंग का एक ही ग्रंथ है। इसके सिवाय इन्होंने जाति निर्णय, अष्टादश पुराण, सीता वनवास नाटक, भक्त माछ आदि भाषा के कई ग्रंथ स्वयं छिखे हैं। आप सनातन हिंदू धर्म के सच्चे पक्षपाती और हितेच्छु हैं इस छिये आप धार्मिक विषय पर व्याख्यान देने की भी अच्छी शक्ति रखते हैं। आप पंजाब में पेशावर तक, दक्षिण में हैदराबाद तक व्याख्यान देते हुए समय समय पर देशाटन किया करते हैं। आपने कई एक सभाओं में आर्थसामाजिक पंडितों से शास्त्रार्थ करके जय पाई है।

इन्हीं सब कारणों से भारतधर्म महामंडल में इनका बड़ा मान है। वहां से इन्हें विद्यावारिधि ग्रौर महोपदेशक का पद प्राप्त है। कलकत्ते के कान्यकुब्ज मंडल से ग्रापको एक स्वर्णपदक भी मिला है।

इस समय ग्राप मुरादाबाद में रहते हैं। निज व्यय से चलने वाली कामेश्वर नाथ नाम की पाठशाला में ग्राप पढ़ाते हैं ग्रौर जो शेष समय बचता है उसमें संस्कृत के ग्रंथों का भाषानुवाद करके ग्रपने ग्रमूल्य जीवन को सदुपयोग में लगा रहे हैं।

## (३२) त्रानरेव्ल पंडित मदनमाहन मालवीय बी० ए०, एलएल० बी०।

के पूर्व पुरुष मालवा देश के निवासी थे इसीसे ये ग्रीर इनके कुटुंब के लोग मालवीय उपाधि से भूषित हैं। कोई तीन सौ वर्ष हुए होंगे कि इनके पूर्वज मालवा देश छोड़ कर इलाहाबाद में ग्राबसे। मालवीय

जी के पूर्वजों में एक न एक पुरुष विद्वता और धर्म-निष्ठा के लिये प्रसिद्ध होता आया है।

पंडित मदनमेहिन मालवीय जी के पिता का नाम पंडित वैजनाथ मालवीय था। ये हालही में स्वगंलाक का पधारे हैं और संस्कृत के अच्छे पंडित थे। मालवीय जी का जन्म सन् १८६२ में तारी ख़ १८ दिसंबर को हुआ था। इनका प्रारंभिक शिक्षा हिंदी में घर ही पर हुई। जब ये हिंदी भलो भांति लिखने पढ़ने लगे तब अँगरेज़ी पढ़ने के लिये गवर्नमेंट स्कूल में वैठाए गए। वहां एँट्रेंस की परीक्षा पास करके इन्होंने म्योर सेंट्रेल कालेज में नाम लिखाया और सन् १८८४ ई० में वहीं से बी० ए० की परीक्षा पास की।

बी० ए० का परीक्षा पास कर चुकने पर इच्छा होने पर भी कई कारणों से वे ग्रागे न पढ़ सके ग्रीर उसी वर्ष गवर्नमेंट स्कूल में ग्राध्यापक नियत हुए। इन्होंने इस पद पर तीन वर्ष तक बड़ी योग्यता से काम किया। सन् १८८७ ई० में कालाकांकर के तग्रल्लक दार राजा रामपाल सिंह जी इन्हें ग्रापने यहां लिवा ले गए ग्रार ग्रापने यहां से प्रकाशित होने वाले हिंदी भाषा के एक मात्र दैनिक

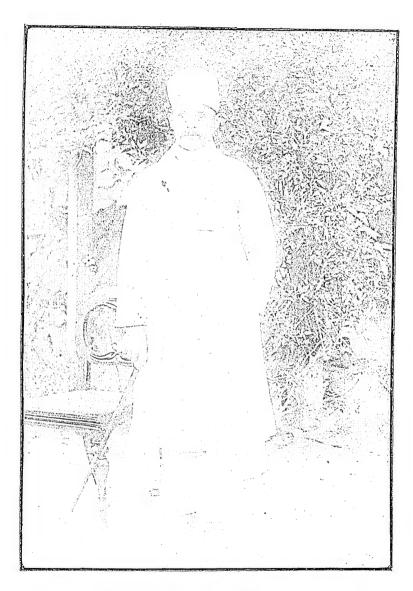

त्र्यानरेब्ल पण्डित मदनमोहन मालवीय बी. ए.एल.एल. बी.



पत्र हिंदोस्थान का सम्मादन इनके हाथ में दिया। इन्होंने हिंदो-स्थान की उन्नति करने में यथासाध्य परिश्रम किया और विलक्षण दक्षता के साथ ढाई वर्ष तक उसका सम्मादन किया। यद्यपि माल-वीय जी ने हिंदी में कोई विशेष ग्रंथ नहीं लिखा है परंतु हिंदोस्थान का पुरानी फ़ाइलें देखने से ज्ञात होता है कि ये मातृभाषा हिंदी के कैसे अच्छे लेखक हैं। इनकी ओजस्विना और सरल लेख-प्रणाली पाठकों के चित्त पर पूरा प्रभाव उत्पन्न करनेवाली है।

ढाई वर्ष तक हिंदोस्थान का सम्पादन करने के बाद ग्रापकी इच्छा क़ानून ग्रध्ययन करने की हुई। यह जान कर राजा रामपाळ-सिंह ने इन्हें ग्रपने यहाँ से प्रसन्नतापूर्वक रख़सत दी ग्रोर इनके क़ानून के ग्रध्ययन में यथासाध्य सहायता दी। तीन वर्ष क़ानून पढ़ कर इन्होंने सन् १८९१ में हाईकोर्ट की परीक्षा पास की ग्रोर ग्रगले वर्ष सन् १८९२ में एळएळ० बी० की उपाधि प्राप्त की। तब से ग्रब तक ग्राप इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत करते हैं ग्रोर ग्रपने देश तथा देश-भाइयों के हित की चिंतना में तत्पर रहते हुए ग्रपने मनुष्य-जीवन को सफळ कर रहे हैं।

मालवीय जी हिंदी भाषा के ग्रंथकार नहीं पर हिंदी के ग्रच्छे लेखक ग्रौर सच्चे ग्रुभचिंतक हैं। ग्राप काशी नागरीप्रचारिणी सभा के एक सम्मानित सदस्य हैं। सर एंटनी मेकडानल के समय में जब कि संयुक्त प्रदेश की प्रजा की ग्रोर से प्रांतीय गवर्नमेंट की सेवा में ग्रदालतों में नागरी लिपि का प्रचार करने की प्रार्थना की गई थी उस समय ग्रापने इस कार्य में विशेष उद्योग किया था, वरन यह कहना चाहिए कि इस कार्य में सफलता केवल ग्रापही के परिश्रम का फल है। लाट साहब की सेवा में नागरी मेमोरि-यल का भेजना, नागरी के सच्चे गुणों के कीर्जन में पुस्तक लिखना ग्रौर स्वार्थ शून्य हो निज के हज़ारों रुपए ख़र्च कर इसो कार्य्य में लग जाना पंडित जी के लिये एक बड़े गौरव की बात है।

मालवीय जी एक सादे मिज़ाज और सादी रहन सहन के व्यक्ति हैं और बड़े मिलनसार और सचरित पुरुष हैं। ग्राप इस प्रांत के प्रधान राजनैतिक पुरुषों में से हैं और ग्रपना बहुत कुछ समय देश-सेवा में लगाते हैं। ग्राप सनातन हिंदू धर्म को हृद्य से मानते और उसकी उन्नति में तन मन से दत्त चित्त रहते हैं। ग्राप ने प्रयाग में एक सनातन-धर्म-सभा स्थापित की है जिसका प्रतिवर्ष माघ मेले के ग्रवसर पर त्रिवेणी के तट वृहद्धिवेशन होता है। परंतु इसके साथ ही ग्राप सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के भी पूरे पक्षपाती हैं। ग्रापके उद्योग से प्रयाग में एक बड़ा सुंदर हिंदू बोर्डिंग हाउस बना है। ग्राप लाट साहिब की कौंसिल के सभासद हैं ग्रीर देशवासियों के पक्ष-समर्थन में सदा दत्तिचत्त रहते हैं।

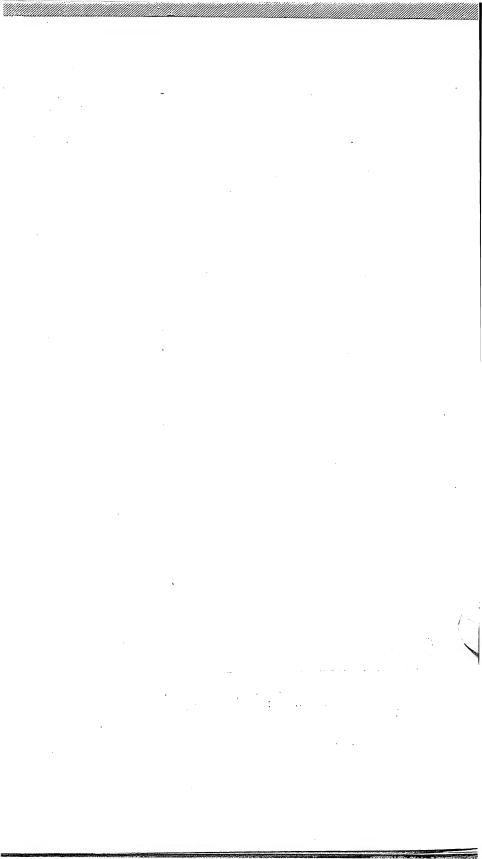



पण्डित गौरीशंकर हीराचन्द ग्रोभा

### (३३) पंडित गौरीशंकर हीराचंद श्रामा।

शिश्विदों के इतिहास-मर्भन्न विद्वानों में पंडित गौरीशंकर हीराचंद ग्रोभा का ग्रासन ऊंचा है। इन्होंने हिंदी की सेवा के उद्देश्य से जो जो ऐतिहासिक पुस्तकें लिखी हैं उन सब की बड़े बड़े विद्वानों ने मुक्त-कंठ से प्रशंसा की है।

इनके पूर्वज मेवाड़ के रहने वाले थे। कोई २२५ वर्ष हुए होंगे कि वे लोग सिरोही राज्यांतर्गत रोहिड़ा ग्राम में जा बसे। यहीं १५ सितंबर सन् १८६३ में ग्रोभा जी का जन्म हुग्रा। इनके पिता का नाम हीराचंद और दादा का पीतांबर था। ये जाति के सहस्र ग्रोदीच्य ब्राह्मण हैं। सात वर्ष की ग्रवस्था में इन्होंने एक पाठशाला में हिंदी पढ़ना आरंभ किया। दो वर्ष हिंदी अध्ययन करते रहे। अनं-तर ग्राठ वर्ष की अवस्था में यज्ञोपवीत संस्कार होने पर वेदाध्ययन ग्रारंभ किया। चार वर्ष में संपूर्ण शुक्क यज्जवेदीय संहिता कंठाय करके गणित पढ़ना प्रारंभ किया। पर किसी उपयक्त गुरु के न मिलने से ग्रोभा जी १४ वर्ष की ग्रवस्था में बंबई चले गए ग्रीर वहाँ पहिले ६ महीने तक गुजराती भाषा सीखते रहे। अनंतर एिफस्टन हाई स्कूल में भरती हो कर सन् १८८४ में मेट्रीक्युलेशन परीक्षा पास की। इसके साथ ही साथ प्रसिद्ध पंडितवर गृहलाल जी के यहाँ संस्कृत और प्राकृत पढ़ते रहे। सन् १८८६ ई० में विल्सन कालेज में इन्होंने प्रीवियस परीक्षा की पढ़ाई प्रारंभ की। पर शरीर की अस्वस्थता के कारण परीक्षा के पूर्व ही अपने ग्राम रोहिडे को लाट ग्राए। फिर कुछ काल के पीछे बंबई जाकर प्राचीन लिपियों के पढ़ने और प्राचीन इतिहास के अध्ययन में इन्होंने अपना दो वर्ष

का समय लगाया। सन् १८८८ ई० में जब ये अपनी बहिन से मिलने उद्यपुर अ।ए तो महामहोपाध्याय किवराज इयामलदास जी ने इनके गुणों से प्रसन्न हो कर इन्हें अपने इतिहास-कार्यालय का मंत्री नियत किया। सन् १८९० ई० में विकृोरिया हाल खुलने पर ये वहां की म्यूजियम लायबेरी के अध्यक्ष नियत हुए और अब अजमेर में जो नया सर्कारी म्यूजियम खुला है उसकी अध्यक्षता के कार्य पर नियत हुए हैं।

सन् १८९३ ई० में इन्होंने हिंदी में एक अपूर्व ग्रंथ लिखा। प्राचीन इतिहास-उद्धार के लिये प्राचीन लिपियों का पढ़ना बड़ा ग्रावश्यक है परंतु इस काम के लिये किसी भाषा में कोई पुस्तक न थी। पंडित जी ने प्राचीन लिपि माला नाम की पुस्तक लिख कर इस अभाव की पूर्ति की। इस पुस्तक की बड़े बड़े विद्वानों तथा सोसा-यटियों ने असाधारण प्रशंसा को है। सन् १९०२ ई० में इन्होंने कर्नल टाड का जीवन-चरित लिखा ग्रौर टाड साहब-लिखित राज-स्थान के अनुवाद पर टिप्पणी लिखना प्रारंभ किया। यह दूसरा ग्रंथ छप रहा है ग्रौर जिन लोगों ने इसके छपे हुए भागों के। देखा है वे पंडित जी की विद्वत्ता का अनुभव कर सकते हैं। आपने अब एक ऐतिहासिक ग्रंथमाला नाम की पुस्तकावली छापना प्रारंभ किया है। इसके पहिले भाग में सीलंकियों का इतिहास है। यह प्रंथ इतिहास का अमुल्य रत्न है। प्राचीन शोध का पंडित जी को बड़ा व्यसन है। वे ग्रपना सारा समय इसके ग्रर्पेण करते हैं। प्राचीन स्थानों को देखना, उनका इतिहास जानना, प्राचीन वस्तग्रों का संग्रह करना बस इन्होंमें ग्रापका कालक्षेप होता है। प्राचीन सिकों का एक बहुमूल्य संग्रह ग्रापने किया है।

पंडित जी का उदयपुर राज्य में बड़ा मान था और ब्रिटिश गव-नेमेंट ने भी आपके गुलों पर रीक्त कर अनेक वेर अपनी गुलआहिता का परिचय दिया है। उदयपुर में जितने वाइसराय गए हैं उनसे मिलने और बातें करने का पंडित जी को सदा गौरव प्राप्त हुआ था। अभी कलकत्ते में एक स्यूज़ियम कान्फरेंस गवर्नमेंट की तरफ़ से हुई थी उसमें पंडित जी निमंत्रित हो कर गए थे।

श्राप प्रकृति के सरल श्रीर श्रीमान-रहित हैं श्रीर बड़े सतो-गुणी श्रीर सचिरित्र हैं। जिन्हें एक वेर भी श्रापके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुश्रा है वे श्रापके गुणों श्रीर स्वभाव पर मेहित हैं। श्राप से विद्वान हिंदी-समाज के गौरव तथा श्रीमान के कारण हैं।

#### (३४) लाला बालमुकुंद गुप्त।

ला बालमुकुंद गुप्त जी अग्रवाल वैश्य थे। इनका जन्म सन् १८६५ ई० में पंजाब के रोहतक ला ज़िले के गुरयानी नामक ग्राम में हुग्रा था। पंजाब प्रांत में इस समय हिंदी की जा कुछ थोड़ी बहुत चरचा है सो ग्रार्थ समाज की बदौलत है परंत जिस समय गुप्त जी की बाल्यावस्था थी उस समय तो वहां हिंदी का काला ग्रक्षर भैंस बराबर था। ग्रप्त जी की बाल्यावस्था में केवल उर्दू फ़ारसी की शिक्षा दी गई थी । वयः प्राप्त होने पर आपने हिंदी का अध्ययन अपने शौक़ से किया था। इनको अच्छे अच्छे मज़मून लिखने का अभ्यास बालकपन से ही था। जब आप घर पर थे तभी लखनऊ के उर्दू अख़बार, ग्रीर अवध पंच, लाहीर के कोहनूर, मुरादाबाद के रहबर, श्रीर स्यालकोट के विकोरिया पेपर ग्रादि ग्रख्वारों में ठेख लिखा करते थे। इसलिये इनका नाम तभी से छेखकों में प्रसिद्ध था।

अस्तु, चुनार के प्रसिद्ध रईस बावू हुनुमानप्रसाद ने जब चुनार से "अख़बारे चुनार" जारी किया तो इन्होंने लाला बालमुकुंद केा बुलाकर उसका सम्पादक नियत किया। इन्होंने अख़बारे चुनार केा ऐसी योग्यता से चलाया कि उसे संयुक्त प्रांत के सब अख़बारों में सिरे कर दिया परंतु कुछ दिनों पीछे गुप्त जी लाहौर केा चले गए श्रीर वहां सप्ताह में तीन बार निकलने वाले "केाहनूर" के सम्पादक हुए। कुछ दिनों में आपने उस पत्र केा दैनिक कर दिया।



लाला बालमुकुन्द गुप्त



उन्हों दिनों कालाकांकर के राजा रामपालसिंह जी ने इंगलैंड से आकर "हिंदी हिंदोस्थान" पत्र जारी कर दिया था। पंडित मदनमोहन मालवाय उसके सम्पादक थे। वृंदावन में श्री भारतधर्म महामंडल के अधिवेशन में मालवीय जी गए थे और गुप्त जी भी वहां आए थे। पंडित दीनदयालु शम्मां द्वारा दोनों महाशयों का परस्पर परिचय हुआ। अस्तु, जब मालवीय जी हिंदोस्थान का सम्पादन छोड़ने लगे तब इन्होंने गुप्तजी की कालाकांकर बुलाकर सहकारी सम्पादकों में नियत करवाया। राजा साहब स्वयं सम्पादक थे। पंडित प्रतापनारायण मिश्र, पंडित राधारमण चौवे, चौवे गुलाब-चंद, पंडित रामलाल मिश्र, बावू शशिभूषण चैटर्जा, पंडित गुरु-दत्त शुक्क और बावू गोपालराम आदि लेखकों की कमेटी उनकी सहायक थी और लाला बालमुकुंद गुप्त उस कमेटी के सभापित या मुखिया थे।

कुछ दिनों के बाद गुप्तजी कालाकांकर से घर के। चले गए। इनके जाते ही उक्त नवरल कमेटी तीन तेरह हो गई। उन्हीं दिनों कलकत्ते में हिंदी बंगवासी का जन्म हुआ। जिस समय काशी में भारतधर्म महामंडल का अधिवेशन हुआ तो बंगवासी के मालिक वहां आए थे। गुप्तजी भी घर से आकर इस अधिवेशन में सिम्मिलित हुए थे। यहीं बंगवासी के मालिक से और इनसे परिचय हो। गया। उन्हीं दिनों हिंदी बंगवासी में "शिक्षित हिन्दू बाला" नाम का एक उपन्यास निकलता था। जब गुप्तजी काशी से लौट कर घर आए तो इन्होंने उक्त उपन्यास की समुचित समालोचना करते हुए बंगवासी सम्मादक बावू अमृत लाल चक्रवर्ता की एक पत्र लिखा। उसके उत्तर में उन्होंने गुप्तजी की कृतज्ञता प्रगट की और इन्हें कलकत्ते बुलाकर अपना सहकारी नियत किया। यह बात सन् १८९३ ई० की है।

कुछ दिनों के बाद गुप्तजी बंगवासी के सम्पादक हुए। वहां सात वर्ष तक ग्रापने बड़ी योग्यता से काम किया परंतु जब बंगवासी के मालिकों में परस्पर भगड़ा पैदा हुआ तो इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया ग्रीर घर की चले गए। घर पहुंचे देर न हुई थी कि भारतिमत्र के मालिक ने इन्हें कलकत्ते बुला लिया ग्रीर भारतिमत्र का सम्पादन-भार इनकी दिया। तब से जीवन लीला के समाप्त होने तक इन्होंने भारतिमत्र का सम्पादन बड़ी योग्यता से किया। लाला बालमुकुंद गुप्त का परलोक वास सन् १९०७ भाद्र शुक्ता ११ बुधवार की देहली में हुआ। गुप्तजी एक बड़े ही चतुर ग्रीर बुद्धिमान पुरुष थे। इनके लिखे हुए पुस्तकाकार लेखों में तो केवल रत्नावली नाटिका, हरिदास, शिवशम्भु का चिहा, स्फुट किवता ग्रीर खिलीना ग्रादि पुस्तकें हैं। ग्रापकी लेख-प्रणाली बड़ी ही उत्तम थी। ग्राप ग्रव्हे समालोचक थे। इनके सब लेख प्रभाव-जनक होते थे। इनकी भाषा बड़ी ही सरल ग्रीर मनोहर होतो थी।



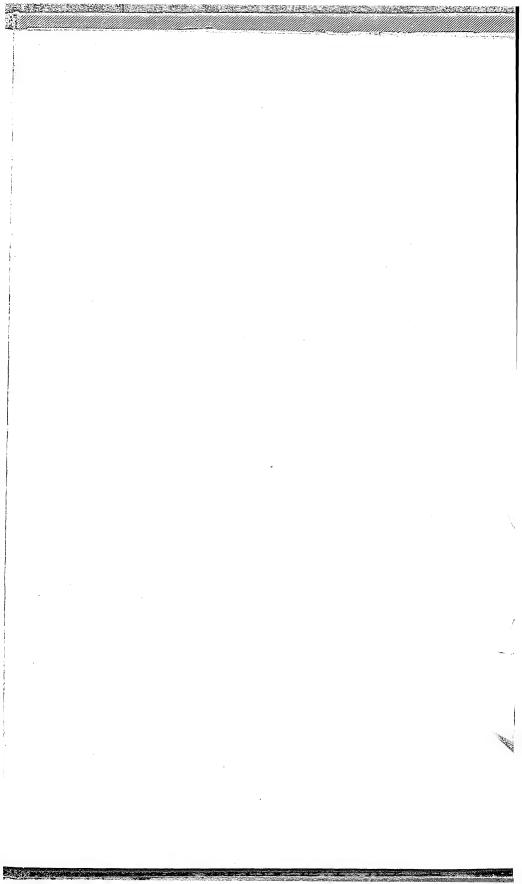



पण्डित ऋयोध्यासिंह उपाध्याय

### (३५) पंडित अयोध्यासिंह उपाध्याय ।

ﷺ पें यजुर्वेदीय सनाट्य ब्राह्मण हैं। इनके पिता का नाम यें पुंडित भेगलासिंह उपाध्याय ग्रान्स्य गोत्रीय ग्रीर शुक्क पें यजुर्वेदीय सनाट्य ब्राह्मण हैं। इनके पिता का नाम यें पंडित भेगलासिंह उपाध्याय था। ग्रादि में इनके पूर्व पुरुष बदाऊं के रहने वाले थे परंतु लग भग तीन सौ वर्ष से वे ग्राज़मगढ़ से दक्षिण पश्चिम तमसा कूल पर स्थित कसवा निज़ा-माबाद में ग्रा बसे हैं। पंडित ग्रयोध्यासिंह का जन्म संवत् १९२२ में हुग्रा।

पंडित अयोध्यासिंह के चचा ब्रह्मासिंह एक अच्छे पंडित और सचिरित्र पुरुष थे। उन्होंने इन्हें पांच वर्ष की अवस्था से घर पर विद्याध्ययन प्रारंभ करा दिया और सात वर्ष की अवस्था होने पर निज़ामाबाद के तहसीली स्कूल में भरती करा दिया। वहां इन्होंने सन् १८७९ ई० में वर्नाक्युलर मिडिल की परीक्षा पास की और वहां से मासिक छात्रवृत्ति पाकर बनारस के कींस कालेज में अँगरेज़ी पढ़ने लगे परंतु स्वास्थ्य बिगड़ जाने के कारण इन्हें थोड़े ही दिनों में घर चला जाना पड़ा और फिर अँगरेज़ी की शिक्षा का अंत ही हो गया।

घर पर रह कर इन्होंने चार पांच वर्ष तक उर्दू फ़ारसी ग्रीर संस्कृत का अभ्यास किया। सत्रह वर्ष की अवस्था में इनका व्याह हुआ ग्रीर इसके देा वर्ष बाद सन् १८८४ ई० में इन्होंने निज़ामाबाद के तहसीली स्कूल में अध्यापक पद पर नियत होकर कार्य-क्षेत्र में पदार्पण किया। इसी समय में इन्होंने कचहरी के काम काज का अभ्यास किया ग्रीर सन् १८८७ ई० में नार्मल परीक्षा पास की। निज़ामाबाद में बाबा सुमेरसिंह नामक सिक्ख संप्रदाय के एक साधु रहते थे। वे एक अच्छे विद्वान पुरुष श्रीर हिंदी भाषा के किव थे। एक दिन बाबा जी के यहां किव श्रीर विद्वान छोगों की एक सभा हुई। उसमें हमारे चरित्र-नायक भी पधारे श्रीर इन्होंने देा एक प्रश्नों का ऐसी उत्तम रीति से उत्तर दियां कि जिससे बाबाजी इन पर बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार बाबा जी के रुपापात्र होने पर इन्हें उनके पुस्तकालय के भाषा-ग्रंथ देखने का अच्छा अवसर हाथ लगा। इसी समय बावू हरिश्चंद्र जी का किव-चचन-सुधा भी प्रकाशित होने लगा था। अस्तु, बाबा जी के यहां के भाषा-साहित्य संबंधी भिन्न भिन्न विषयों के ग्रंथ श्रीर समाचार पत्रों में सामयिक साहित्य के पठन पाठन से आपके हृदय में भी ग्रंथ-रचना का उत्साह श्रीर मातृभाषा प्रति श्रनन्य अनुराग उमड़ श्राया।

पंडित अयोध्यासिंह जी ने मदरसों के डिप्टी इंस्पेकृर बाबू इयाम मनेाहर दास की आज्ञानुसार पहिले पहिल काशी-पत्रिका में प्रकाशित वेनिस का बाँका ग्रीर रिपवान विंकल का उद्दू से हिंदी में अनुवाद किया। उक्त पत्रिका के कुछ स्फुट निबंधों का भी आप ने हिंदी-अनुवाद किया ग्रीर उनके संग्रह का "नांति-निबंध' नाम रक्खा। तदनंतर गुलज़ार दिवस्तां का भाषानुवाद करके विनोद वाटिका नाम रक्खा ग्रीर गुलिस्तां के आठवें बाब का "नींति उपदेश कुसुम" नाम से अनुवाद किया।

वेनिस के बांके की पंडित प्रतापनारायण ने अपने पत्र ब्राह्मण में अच्छी समालाचना की थी। उसे पढ़ कर मातृभाषा के प्रेमी, आज़मगढ़ के क़ानृनगी बावू धनपत सिंह का ध्यान लेखक को तरफ़ गया। उन्होंने इन्हें क़ानूनगीई की परीक्षा पास कर लेने की सलाह दी। तद्युसार इन्होंने सन् १८८९ ई० में उक्त परीक्षा पास को ग्रें।र ग्रगले वर्ष क़ानूनगोई का स्थायी पद प्राप्त किया। तब से ग्रब तक ग्रापने समय समय पर रजिस्ट्रार क़ानूनगेा, सद्रनायब क़ानूनगे। ग्रें।र गिरदायर क़ानूनगे। ग्रादि कई पदें। पर काम किया है। इस समय ग्राप ग्राठ साल से ग्राज़मगढ़ के ग्राफ़िशियेटिंग सद्र क़ानूनगे। के पद पर हैं।

उपाध्याय जी बँगला भाषा में भी प्रवीग हैं। ग्रापने बँगला की कई एक पुस्तकों का भाषानुवाद किया है। ग्रापकी खड़विलास प्रेस के मालिक बावू रामदीनसिंह जी से बड़ो मित्रता थी। उन्हों के ग्रनुरोध से ग्रापने "ठेठ हिंदी का ठाठ" ग्रीर "ग्रधिखला फूल" की रचना की थी जिसमें ठेठ हिंदी का ठाठ इस समय सिविल सर्विस परीक्षा के कीर्स में है। ग्रापने हिंदी भाषा में सब मिलाकर २३ पुस्तकों की रचना का है।



# (३६) बाबू राधाकृष्णदास ।

१६ १६ १६ व्या स्थान प्राप्तास जी गोलोकवासी भारतेंद्र बावू हरि१६ व्या है स्थान के प्रिकेट भाई थे। बावू हरिश्चंद्र जी के श्रिष्ट है स्थान के स्था के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान

बावू राधाकृष्णदास का जन्म श्रावण सुदी पूर्णिमा संवत् १९२२ में हुग्रा था। जब इनकी ग्रवस्थाकेवल १० महीने की थी तब इनके पिता का परलोकवास हो गया। इसके थोड़े ही दिनों पीछे इनके बड़े भाई का भी देहांत हो गया। इसके बावू हरिश्चंद्र जी ने ग्रपनी फूफी की ग्रपने घर बुला लिया। उन्होंके निरीक्षण में इनका लालन पालन हुग्रा ग्रीर उन्होंके प्रबंध से इनकी शिक्षा ग्रारंभ हुई। हिंदी ग्रीर उर्दू की साधारण शिक्षा घर पर हो जाने के ग्रनंतर ये स्कूल में बैठाए गए। परंतु ये बालकपन से हो रोगग्रस्त रहा करते थे इसीसे कभी नियमपूर्वक ग्रध्ययन न कर सके। फिर भी बाबू साहब के सुप्रबंध से इन्होंने सन्नह वर्ष की ग्रवस्था तक ग्रँगरेजी में एँट्रेंस क्लास तक पढ़ लिया ग्रीर साथ ही साथ हिंदी, उर्दू, फ़ासींग्रीर बंगलाभाषा में भी ग्रच्छी योग्यता प्राप्त करली। पीछे से इन्होंने गुजराती भाषा का भी ग्रभ्यास कर लिया था। इनका यह विद्याभ्यास उदरपोषण के लिये नहीं था वरन् मातृ-भाषा हिंदी को सेवा के लिये था। इसलिये इतना ही बहुत था।



बाबू राधाकृष्णदास



बावू राधाकृष्णदास हिंदी-साहित्याकारा के एक शुभ नक्षत्र थे। इन्होंने हिंदी-साहित्य की जैसी कुछ सेवा की किसी साहित्य-सेवी को अविदित नहीं है। इन्होंने जितनी पुस्तकों की रचना की सब एक से एक उत्तम ग्रीर प्रभाव-जनक हैं। पुस्तक-रचना के छिये इन्हें बावू हरिश्चंद्र जी ने स्वयं उत्साह दिछाया था वरन् ग्रपने सामने ही इनसे छिखवाना भी ग्रारंभ करा दिया था। इनकी सबसे पहिछी रचना "दुःखिनी बाछा" है। इसके बाद "निस्सहाय हिंदू" "महारानी पद्मावती" "प्रताप नाटक" ग्रादि २५ पुस्तकें इन्होंने रचीं। गद्य छेख छिखने के सिवाय ग्राप काव्य में भी अच्छी पैठ रखते थे ग्रीर स्वयं सरस ग्रीर भावपूर्ण किवता करते थे। इन्होंने किवता में कोई पृथक ग्रंथ तो नहीं रचा परंतु स्वरचित गद्य पुस्तकों में यथासमय जो कहीं कहीं पर पद्य दिए हैं उन्होंसे इनकी काव्य-कुशछता का पूर्ण परिचय मिछता है।

काशी नागरीप्रचारिणी सभा के नेताओं में बावू राधाकृष्णदास मुख्य थे। सन् १८९४ ईसवी में जब कि इस सभा को शिशु अवस्था थी सबसे पिहलें आप हो उसमें सिमालित हुए थे और अपने अंतिम समय तक सभा की पूर्ण रूप से सहायता करते रहे। सभा-भवन के बनवाने में इन्होंने बड़ा उत्साह दिखलाया था और उसके लिये बहुत कुछ उद्योग किया था। सभा के स्थायी कोश के लिये चंदा उगाहने को सभा के डेपुटेशन के साथ घर के हज़ारों काम छोड़ कर और शरीर दुखी रहने पर भी बावू राधाकृष्णदास कई जगह गए थे। दफ़्तरों में नागरी लिपि जारी कराने के लिये जो डेपुटेशन संयुक्त प्रांत के छोटे लाट के पास गया था उसमें भी आपने बहुत उद्योग किया था। नागरीप्रचारिणी सभा में जब कोई हाकिम अफ़सर आता था तब उसके लिये आप ही कविता में एड़े स बना कर देते थे। सभा पर इनका इतना स्नेह था कि मरते समय भी ये उसे नहीं भूले।

अपनी लिखी हुई कुल पुस्तकों का स्वत्व सभा के नाम वसीयत कर गए हैं।

बाबू राधाकृष्णदास ग्राजीविका के लिये ग्रपने एक मित्र के साम में ठीकेदारी का काम करते थे। हाल में जो कई एक ग्रच्छी ग्रच्छी इमारतें काशी में बनी हैं वे ग्राप ही के प्रबंध से बनी हैं। ग्रापके नाम से चौखरमें में एक दुकान भी चलती है। ग्राप राधावल्लभीय संप्रदाय के हढ़ वैष्णव थे। परंतु वास्तव में किसी मतमतांतर से द्वेष नहीं रखते थे। ग्राप एक बड़े सचरित्र, शील स्वभाव ग्रीर मिलनसार पुरुष थे। कोध ग्रीर कुचाल का तो ग्राप में लेश मात्र भी न था। सर्व साधारण में ग्रापका जैसा ग्रादर था वैसा हो जातिवालों में भी था। काशो के ग्रग्रवाल मात्र ग्राप की बात मानते थे वरन यों कहना चाहिए कि एक प्रकार से ग्राप ग्रग्रवाल-समाज के चौधरी थे। इनका देहांत ४२ वर्ष की ग्रवस्था में तारीख़ २ ग्रुपेल सन् १९०७ को हुग्रा।

स्व० श्री वेनीप्रताद टंबन रानीपंडी, इलाहावाद के अंग्रहासय से बाच वें गाप्त प्रतह

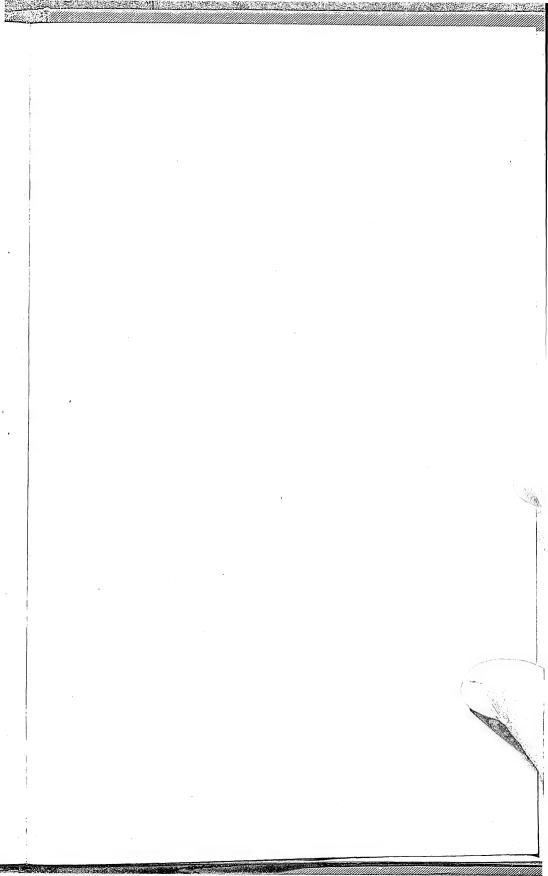



पण्डित किशोरीलाल गोस्वामी

## (३७) पंडित किशोरीलाल गोस्वामी।

१६ १० १० मथुरा, इलाका शेरपुर, परगना छाता के ग्रंतर्गत १६ विक्रिया विक्रिय विक्रिया विक्रिया विक्रिय विक्रिय विक्रिय विक्रिय विक्

उक्त गोस्वामो महोदय के पुत्र गोस्वामी वासुदेवलालजी यद्यपि अपने पिता के समान बहुत बड़े विद्वान् नहीं हुए पर तामी बहुत कुछ थे, क्योंकि इनकी जीवनसंबंधी घटनाएं अद्भुत और रहस्यपूर्ण हैं। इनको प्रथम सहधिमणी की अकाल मृत्यु हो जाने पर इनका दूसरा विवाह काशों के श्रीगोस्वामी कृष्णचैतन्यदेवजी की कन्या से हुआ, जिनसे हमारे चिरतनायक का जन्म संवत् १९२२ माघकुष्ण अमावास्या के हुआ था। आठ वर्ष की अवस्था होने पर आपका यज्ञोपवीत हुआ और उसी समय विद्यारम्भ कराया गया। इन्होंने संस्कृत में व्याकरण, वेदान्त, न्याय, सांख्य, योग और ज्योतिष की प्रथम परीक्षा तक के ग्रंथ पढ़े और साहित्य में बार्चाय परीक्षा तक के। इनके पिता कुछ दिनों तक आरे में रह आए थे, ये भी उन्होंके साथ में थे। इन्होंने पंडित पीतांबर मिश्रजी तथा पंडित रद्रदत्त जी से व्याकरण आदि कई ग्रंथ पढ़े थे। श्रीर आरे में श्रीर आरे में श्रीर आरे में श्रीर आरे में स्थान की स्थापना की श्रीर सुप्रसिद्ध पंडितवर बाल-

गोविंद त्रिपाठी जी से वर्णधर्मोपयोगिनी सभा स्थापित करवाई। ये इन दोनों के मंत्री थे। ग्रीर वहां पर इन्होंने कुरमी जाति की वर्णव्यवस्था पर संस्कृत में एक पुस्तक लिखी थी जो 'विज्ञ वृंदावन' नामक पत्र में छपा करती थी।

इन्होंने वर्णधर्मोंपयोगिनी सभा द्वारा एक पाठशाला स्थापित करवाई थी ग्रीर उसी सभा के प्रतिनिधि हो कर संवत् १९४७ में भारतधर्ममहामण्डल में सम्मिलित होने के लिये दिल्ली गए। वहां से ग्राकर फिर ये काशी में बसने लगे। बाबू हरिश्चंद्र इनके माता-मह के साहित्य के शिष्यथे। इस संबंध से उनके यहां इनकी प्रायः ग्रधिक बैठक रहने लगी ग्रीर उन्होंके सत्संग से हिंदी भाषा की तरफ़ रुचि हुई। इस लिये मातामह गोस्वामी कृष्णचैतन्यदेवजी से भाषासाहित्य तथा पिंगल के ग्रंथ पढ़ कर फिर भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र तथा राजा शिवप्रसाद जी की प्रेरणा से गोस्वामी जी ने हिंदी में पहिले पहिल "प्रणियनीपरिणय" नाम का एक उपन्यास लिखा।

इन्होंने किवता, संगीत, जीवनचिरत, नाटक, रूपक, योग, आदि भिन्न भिन्न विषयों पर कोई सौ पुस्तकें लिखी हैं। पिहलें तो आप स्फुट लेख लिख कर हिंदीसमाचारपत्रों की सहायता करते रहे परंतु सन् १८९८ ई० से आप निज की एक उपन्यास मासिक पुस्तक प्रकाशित करने लगे। तब से आपका स्फुट लेख लिखना बंद हुआ और हिंदी साहित्य के भंडार में आप उपन्यासों की भरमार करने लगे। इन्होंने अब तक कोई ६५ उपन्यास लिखे हैं जी नव्यवकों की बहुत पसंद आते हैं।

इसके पहिले ये समय समय पर कई एक हिंदी समाचारपत्रों के सहकारा सम्मादक रह चुके हैं। इन्होंने एक उपन्यास, एक चम्पू ग्रीर तीन काव्य ग्रंथ संस्कृत में भी रचे हैं।

श्रीमती महारानी विकृोरिया की डायामंड जुिबली के समय इन्होंने उक्त राजराजेश्वरी का जीवनचरित संस्कृत में लिख कर वैष्णवसमाज द्वारा विलायत का भेजा था जिस पर इन्हें होम डिपार्टमेंट से धन्यवाद का परवाना मिला था। इस समय कई कारणों से श्राप कुछ दिनों से काशा छोड़ कर मथुरा में रहने लगे हैं।

## (३८) ठाकुर गदाधरसिंह ।

कुर गदाधरसिंह का संबंध चंदेरी कन्नौज राजवंश से हैं। ये चंदेल क्षत्रिय हैं। जब मुगलों ने ग्रागरे को राजधानी बनाया तब इनके पूर्व पुरुष कन्नौज कोड़ कर शिवराजपुर आबसे, शिवराजपुर से यथा समय तीन राजकुमार गंगागंज, सचेंड़ी ग्रीर वेनौर ग्रा बसे। सर्चेंड्री कानपुर से १३ मील कालपी की सड़क पर है। यहाँ पर उन लोगों ने एक किला बनवाया जिसके खंडहर अब तक वर्तमान हैं। सर्चेड़ी शतचंडी का अपभंश है । इनके पूर्व पुरुषों ने यहाँ सौ वेर चंडी की आराधना की थी इसीसे यह नाम पड़ा। इनके पूर्व पुरुषों का पेशा सिपाहगरी था । ये लोग पहिले सवारी मनसबदार थे। ग्रब ग्रँगरेज़ी सैनिक सेवा में ठाकुर साहब तीसरी पीढ़ी में हैं। इनके पिता का नाम ठाकुर दरियाविसंह सर्दार बहा-द्धरथा। ये बंगाल की पाँचवीं नेटिव इंफैंट्री में सूवेदार थे। सन् १८३४ ईसवो में ये सेना में भरती हुए और १८७८ में पेंशन ली। इस ४४ वर्ष की सेवा में इन्होंने कावुल, क्रंधार, मुदकी, ज़ज़नी, फ़ीरो-ज़शहर, सुबराँच, सौताल ग्रादि लड़ाइयों में काम किया। सन् ५७ के बलवे के समय ये घर पर छुट्टी लेकर ग्राए हुए थे। ग्रपनी सर्कार पर आपदा को देख कर घर न रह सके। चट अपनी पल्टन को लौट गए। इस समय इनको बागी होने के अनेक प्रलोभन दिए गए, पर ये अपने स्वामित्रत पर हढ रहे। सन् १८६९ ईसवी में इनकी पल्टन बनारस में थी। वहीं उस वर्ष के अक्टूबर मास में ठाकुर



ठाकुर गदाधरसिंह



गदाधरसिंह का जन्म हुआ। यद्यपि इनके पिता वैष्णव और कृष्णोपासक थे परंतु उस समय स्वामो दयानंद सरस्वती की पुस्तकों इनके हाथों छग गई थीं और वे उन्हें बड़े अनुराग से पढ़ते थे। इसका प्रभाव बालक गदाधरसिंह पर बहुत पड़ा। इनकी माता भो छिखी पढ़ी थीं। बाल्यावस्था में शिक्षा घर ही पर माता तथा एक मास्टर द्वारा हुई। इन मास्टर साहब को तुलसोकृत रामायण पढ़ने का बड़ा अनुराग था। बालक गदाधरसिंह भी दो घंटे इनके साथ रामायण पढ़ते। पिता की इच्छा थी कि हमारा पुत्र सिपाही हो । अतएव १७ वर्ष की अवस्था में एँटोंस तक पढ कर ठाकुर गदाधरसिंह ग्रपने पिता की पल्टन में भरती हो गए। सेवा के पहिले वर्ष (१८८८ ई०) में ये ब्रह्मा की लड़ाई पर गए। यहाँ इन्होंने सेनासंबंधी सब प्रकार का काम किया। यहाँ से लौटने पर ये अपनी सेना के दपतर में काम करने लगे। सन् १८९४ ईसवी में जब बंगाल की पल्टनों में जातनामा हुआ तब ये सेालहवीं राजपूत पल्टन में बदल गए और वहाँ स्कूलमास्टरी का काम करने लगे। सन् १८९६ ईसवी में ये सातवीं राजपूत पल्टन में बद्ले गए।

सन् १९००-०१ में अपनी पल्टन के साथ चीन की छड़ाई पर गए जिसका मनोहर वर्णन इन्होंने अपनी "चीन में तेरह मास" नाभ की पुस्तक में किया है। फिर महाराज एडवर्ड के तिलकोत्सव के समय इन्हें इँगलैंड जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस यात्रा का वर्णन इन्होंने "हमारी एडवर्ड तिलकयात्रा" नाम की पुस्तक में किया है। सेनाविभाग में २० वर्ष सेवा करके इन्होंने अनएटाच्ड-छिस्ट में तबदीलों करालों और अब संयुक्त प्रदेश के डोक विभाग में काम करते हैं। सेना में इनका पद सूवेदार का था।

स्वामी दयानंद सरस्वती के ग्रंथों को इन्होंने खूब पढ़ा है ग्रीर उनके अनुयायी हैं। इनकी दो बहिनें हैं वे भी पढ़ी लिखी हैं। बड़ी बहिन ने तो अनेक वर्षों तक "बनिताहितैषी" नाम का मासिक पत्र निकाला था।

ठाकुर गदाधर सिंह का तीसरा ग्रंथ रूस जापान युद्ध पर है जो दो भागों में छपा है। इनके ग्रंथों में एक विशेषता है। वे बड़े ही मनोरंजक और उत्साह-वर्द्धक हैं और जगह जगह पर मीठी चुट-कियाँ छेना तो मानों इन्होंके हिस्से में है।

अापका स्वभाव ही बड़ा मिलनसार और नम्न है और देश-सेवा का रंग तेा मानों नस नस में रँगा हुआ है।







## (३६) पंडित बलदेवप्रसाद मिश्र ।

रादाबादिनवासी पंडित बलदेवप्रसाद मिश्र कान्य-कुल ब्राह्मण थे। इनका जन्म पौप ग्रुह्म ११ संवत् १९२६ (सन् १८६९ ईसवी)में हुग्रा था।

पंडित बलदेवप्रसाद की आरंभ में देवनागरी की शिक्षा दी गई थी। हिंदी पढ़ कर इन्होंने अँगरेज़ी भाषा का अध्ययन आरम्भ किया और उसे समाप्त करके इन्होंने फ़ारसी और संस्कृत का अध्यास किया। इसके परचात् इन्होंने वँगला, महाराष्ट्री और गुजराती आदि देशभाषाओं का अध्यास किया और थोड़े ही दिनों में आपने उन में अच्छी योग्यता प्राप्त की। आप जिन जिन भाषाओं के जानते थे उनसे हिंदी भाषा में अनुवाद भी अच्छा करते थे और उन्हें बोलते भी सरलतापूर्वक थे। किंवदंती है कि आपने कनाड़ी भाषा का भी किंचित् अध्यास किया था।

पंडित बलदेवप्रसाद अवबार पढ़ने के वड़े शौकीन थे। आप जिन जिन भाषाओं की जानते थे उन सब के दें। चार अवबार मँगाते थे। इसीसे इन्होंने १८-२० वर्ष की अवस्था में अवबार समादन करने की योग्यता प्राप्त करली थी। इन्होंने साहित्यसरोज, सत्यिसंधु, भारतवासी, भारतभानु, और सोलजर पत्रिका आदि कई अवबारों का सम्पादन किया और उन्हें बड़ी योग्यता से चलाया। आप तंत्रविद्या के बड़े प्रेमी थे। इसलिये आपने तंत्रशास्त्र के उद्धार करने की इच्छा से तंत्र-प्रभाकर नाम का एक प्रेस खोला था और उससे तंत्रसंबंधी कई एक ग्रंथ भी छाए कर

प्रकाशित किए थे। पर फिर न जाने क्यों आपने वह प्रेस भी बंद दिया और तंत्र-शास्त्र का उद्धार करने से भी हाथ खींच छिया।

पंडित बलदेवप्रसाद जी की मिस्मेरिजिम विद्या से बड़ा प्रेम था ग्रीर मालूम होता है ग्राप उसमें ग्रभ्यस्त भी थे। पहिले पहिल ग्रापने एक मित्र के ग्रनुरोध से जागती ज्योति नामक मिस्मेरिज़म की पहिली पुस्तक रची। इसके बाद ग्रापको पुस्तक-प्रणयन का चस्का पड़ गया ग्रीर ग्राप एक के बाद एक ग्रंथ लिखते गए। इन्होंने सब मिला कर कोई २५ पुस्तकों लिखी हैं जिनमें से कुछ महाराष्ट्री, बँगला ग्रीर गुजराती का ग्रनुवाद हैं, कुछ संस्कृत का ग्रनुवाद हैं ग्रीर कुछ स्वरचित हैं। ग्रापकी लिखी हुई बहुत सी पुस्तकों व्यंकटेश्वर ग्रीर भारतवासी समाचार-पत्रों के उपहार में वितरण हुई हैं। ग्रापने टाड राजस्थान का भी भाषानुवाद किया था जिसका एक खंड व्यंकटेश्वर प्रेस में छप चुका है ग्रीर दूसरा छप रहा है।

पंडित बलदेवप्रसाद इतनी जल्दी हिंदी लिखते थे कि कभी कभी शिकस्तः उर्दू लिखने वालें के भी इन्होंने हरा दिया। इनकी वुद्धि बड़ी तीत्र थी इसासे इन्होंने थोड़ी सी अवस्था में बहुत कुछ लिख पढ़ लिया था। परिश्रमी तो ये इतने थे कि सबेरे से लेकर संध्या तक काम करते रहने पर फिर भी चित्त न भरता तो रात्रि के दे। बजे तक लिखा पढ़ा करते थे। यद्यपि यह समय ऐसा नहीं है कि कोई केवल लेखक होकर जीविका निर्वाह कर सके परंतु आप अपनी लेखनी द्वारा ही हजारों रुपए कमाते थे। आपने निज व्यय से जो पुस्तक इकट्टी की थीं उनका एक पुस्तकालय भी स्थापित किया था। वह पुस्तकालय इस समय आपके भाई पंडित ज्वाला-प्रसाद जी की रक्षा में है।

पंडित बलदेवप्रसाद बड़े दयालु ग्रीर मिलनसार पुरुष थे। ग्राप छोटे छोटे बालकों से बड़ा स्नेह रखते ग्रीर घंटों उनके साथ खेलते थे। ग्रापका पंडित दीनदयालु शम्मा ग्रीर बावू बालमुकुंद गुप्त से घिनष्ट स्नेह था ग्रीर सेठ खेमराज श्रीकृष्णदास जी ग्रापकी बहुत मानते थे। खेद है कि ग्राप ३६ वर्ष की ग्रवस्था में इस संसार से चल बसे। ग्रापका देहांत संवत् १९६१ के श्रावण ग्रुक्त ७ सोमवार की हुग्रा था।



हन श्री हैनीयसाह टंडस रानीयंडी, इलाहायाह के समहालय से दान यें पाप्त पुस्तन्ड

(४०) पंडित स्यामविहारी मिश्र, एम. ए.,

डित इयामविहारी मिश्र का जन्म एक बडे ही प्राचीन और प्रतिष्ठित कान्यकुब्ज ब्राह्मण वंश में हुआ है। बहुत दिन हुए विश्वामित्र, कात्यायन और कीलक ऋषियों के वंश में एक बड़े विद्वान अनंतराम हुए जिन्हें काशी के पंडितों ने "मिश्र" की उपाधि दी। तभी से इस वंश के लोग इस उपाधि से भूषित हैं। इनके पीछे मिश्र चिंतामणि हुए जिन्होंने संस्कृत में कई प्रनथ बनाए। एक समय एक राजा ने इन्हें एक लाख रुपया देकर सगर्व यह कहा—"ग्रापको सुभा सा दानी न मिला होगा।" यह वाक्य मिश्र जी की असह हुआ। उन्होंने अपने पास से एक लाख रुपया और मिला कर दोनों लाख रुपए राजा पर से निछावर करके बांट दिए और यह कह कर वहाँ से चल दिए— "अपने मुक्त सा त्यागी भी न देखा होगा।" इसी दिन से इस वंश में दान न छेने की मर्यादा स्थापित होगई। क्रमशः इस वंश की देवमिण, सिद्धि और हीरामिण ये तीन शाखाएँ हुई. जिनमें से पंडित इयामविहारी मिश्र प्रथम शाखा के ग्रंतर्गत हैं। इस शाखा के लोगोंने क्रमशः बहुत कुछ उन्नति की ग्रीर बडे बडे मकान बनवाए तथा बादशाही सेवा में वे चकलेंदार के उचपद तक पहुँचै। हमारे चरितनायक के पूज्य पिता मिश्र बालद्त्त जी बड़े ही चतुर और वुद्धिमान मनुष्य थे। भाषा-कविता से उन्हें बड़ा शौक़ था। वे किव भी अच्छे थे। पिता की ऐसी भाषा-



पण्डित इयामविहारी मिश्र, एम. ए.

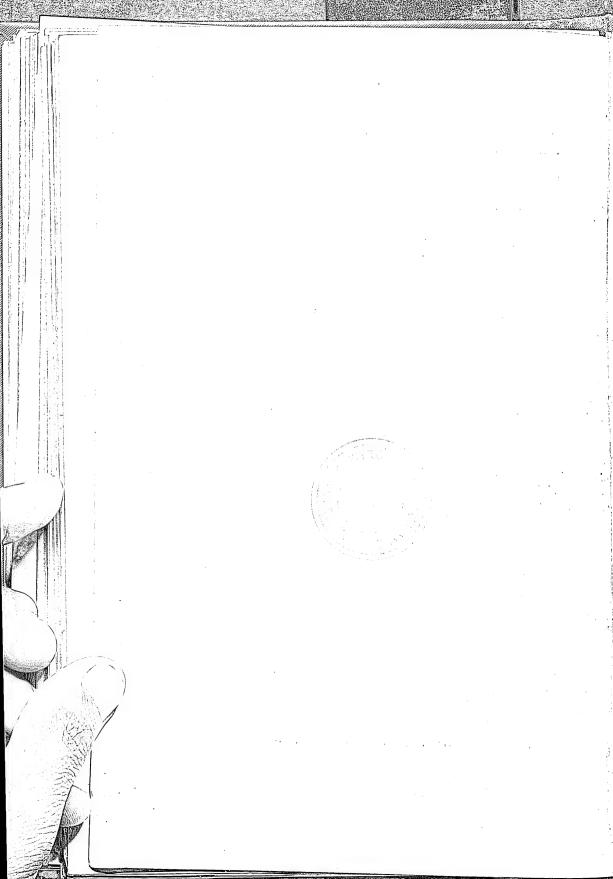

रिच के साथ हो साथ माता का भी विदुषा होना मानो सोने में सुगन्ध का दुर्लभ संयोग होगया। इन्हें हिंदी के बहुत से कवित्त कंठस्थ थे जिनका वे नित्य पाठ करतों और जिन्हें उनके अवोध बालक बड़े चाव से सुनते। ठीक कहा है कि बालपने के संस्कारों का आगे चल कर बड़ा प्रभाव पड़ता है। माता पिता दोनों के हिंदी-अनुराग का समुचित प्रभाव बालकों पर पड़ा। मिश्र बालदत्त के चार पुत्र और दो कन्याएं हुई। सबसे बड़े पंडित शिवविहारीलाल हैं जिन्होंने गत २२ वर्षों से लखनऊ में वकालत करके बहुत कुछ यश और धन कमाया है। दूसरे पंडित गणेशिवहारी मिश्र हैं जो घर की ज़मीदारी आदि कार्यों की देख भाल करते हैं और इससे जो समय बचता है उसे भाषा-प्रथों के पठन-पाठन में बिताते हैं। तीसरे हमारे चिरतनायक पंडित श्यामविहारी मिश्र हैं और चौथे तथा सबसे छोटे भाई पंडित शुकदेविहारी मिश्र हैं और चौथे तथा सबसे छोटे भाई पंडित शुकदेविहारी मिश्र हैं।

पंडित इयामविहारों मिश्र का जन्म भाद्र कृष्ण ४ संवत् १९३० (१२ अगस्त १८७३) को इटौंजे (ठखनऊ के निकट) में हुआ। ठड़कपन में ये बड़े उपद्रवी और चंचठ थे। सात वर्ष की अवस्था में इन्हें पढ़ना आरम्भ कराया गया। पहिले उर्दू की शिक्षा दी गई। हिंदी इन्हें कभी नियत रूप से नहीं पढ़ाई गई। अपने साथियों की देखा देखी तथा वंशपद्धति के अनुसार हिंदी इन्होंने आप ही साख छी। इस और इनकी विशेष रुचि होने से धीरे धीरे इन्होंने इसमें अच्छी दक्षता प्राप्त करली और अब हिंदी के अच्छे किव तथा लेखक गिने जाते हैं। १५-१६ वर्ष की अवस्था में ही इन्हों हिंदी-किवता करने की रुचि हो गई थी। बारह वर्ष की अवस्था होने पर इन्होंने अँगरेजी पढ़ना आरम्भ किया। पहिले ते कुछ दिनों तक पढ़ने में अच्छा जी इन्होंने लगाया पर फिर चौसर

की छत पड़ जाने से इसमें कुछ बाधा पड़ने छगी। यह व्यसन बहुत दिनों तक न रहा। जब इससे पढ़ने में बाधा पड़ने छगी और सहपाठी आगे बढ़ निकछे तब इन्हें स्वयं ग्छानि आई, जिसका परिष्णम यह हुआ कि आगे की पढ़ाई निर्विघ्न चछी। सन् १८९१ ई० में इन्होंने एँट्रेंस का परीक्षा पास की। फिर कमशः सन् १८९३ ई० में एफ़० ए० और सन् १८९५ ई० में बी० ए० की परीक्षा पास की। इस परीक्षा में अवध में इनका नंबर पहिछा रहा और ऑगरेज़ी में "आनर्स" प्राप्त हुए। यह प्रतिष्ठा इसके पिहछे कैनिंग् काछेज के किसी विद्यार्थी के। नहीं प्राप्त हुई थी। इसके छिये इन्हें दे। स्वर्णपदक मिछे और काछेज के हाछ में स्वर्णाक्षरों में इन का नाम छिखा गया जा अबतक वर्तमान है। सन् १८९६ ई० में इन्होंने अँगरेज़ी में एम० ए० परीक्षा पास की। इस वेर अपने काछेज में इनका नंबर पिहछा और युनिवर्सिटी में चौथा रहा। इनके शिक्षक इनसे सदा प्रसन्न रहते थे और इनकी कुशाप्र वुद्धि पर मोहित थे। कई अध्यापकों ने बड़े प्रशंसासूचक सिटेंफ़िकेट इन्हें दिए हैं।

यों विद्याध्ययन समाप्त करके सन् १८९७ ई० में ये डिप्टी कलक्टर नियत हुए और सन् १९०६ ई० में डिप्टी सुपिरंटेंडेंट आफ़ पुलिस। इस पद पर रहकर ये कई वेर सुपिरंटेंडेंट पुलिस का काम योग्यता और सफलतापूर्वक कर चुके हैं। आजकल स्पेशल डच्यूटी पर नियत हैं। सर्कारी सेवा में इनकी बहुत कुछ प्रतिष्ठा और ख्याति है। अभी थोड़े ही दिन हुए कि इटावे में कुछ दुष्टों ने एक षडयंत्र में सानकर इन्हें सर्कार का विरोधी सिद्ध करना चाहा था, पर ईश्वर की इच्छा से सारा भंडा फूट गया और इनकी निर्देगिता सिद्ध हो गई।

मिश्र जी का विवाह ११ वर्ष की अवस्था में हुमा के सन् १८९३ ई० में इन्हें पहिछी संतित एक कन्या हुई पर जन्म के दूसरे दिन

OBB

उसका शरीर पात हो गया। इसके अनंतर इन्हें ५ कन्याए और दो पुत्र हुए जिनमें से ज्येष्ट पुत्र जिसका जन्म सन् १८९९ में हुआ था, सन् १९०७ ई० में परलोकगामी हुआ। यह लड़का बड़ा होनहार था और इसकी मृत्यु से मिश्र जी के बड़ा दुःख हुआ। दूसरे पुत्र आदित्यप्रकाश का जन्म मार्च सन् १९०४ ई० में हुआ। यह भी होनहार प्रतीत होता है।

यह लिखा जा चुका है कि पंडित शुकदेवविहारी मिश्र इनके छोटे भाई हैं। इनका जन्म सन् १८७९ ई० में हुम्रा, विद्याध्ययन में सम्यक प्रशंसा के साथ अनेक परोक्षाएँ पास करके ये इस समय हरदोई में मुंसिफ़ हैं। दोनों भाइयों में इतना अधिक सौहार्द है कि इन्हें एक प्राण दे। शरीर कहना अनुचित न होगा । वे प्रायः मिलकर ग्रंथ या लेखादि लिखा करते हैं। ग्राज तक भाषा में जितने ग्रंथ या लेख इनके छपे हैं सब पर दोनों भाइयों के नामां-कित हैं। इसका कारण यह है कि देानों भाई मिलकर लिखते हैं ग्रौर सब चीज़ों में दोनों की कृति वर्तमान रहती है। इस अवस्था में एक की हिंदी-रचना के संबंध में जो कुछ छिखा जाय उसे दोनों के संबंध में समभाना चाहिए। इस युगल जोड़ी ने हिंदी में १३ ग्रन्थ लिखे या संपादित किए हैं। इनमें सबसे उपयोगी "संक्षिप्त इतिहासमाला" नाम को एक ग्रंथावली है जो २०, २२ भागों में समाप्त होगी। इसके देा भाग छप चुके हैं। दूसरा उप-योगी ग्रंथ हिंदी-साहित्य का इतिहास है। यह बहुत बड़ा ग्रंथ होगा । जिस समय यह प्रकाशित होगा हिंदी पठित-समाज की इनकी विद्या, बुद्धि, गवेषणा और समालोचक शक्ति का पूरा अनुभव हो जायगा। तीसरा उपयोगी ग्रंथ भूषण-ग्रंथावली है जा नागरीप्रचारिग्री ग्रंथमाला में क्रमशः छप रहा है। चाथा ग्रंथ लवकुश चरित्र है जिसे छपे कई वर्ष हा चुके। छाटे ग्रंथों में पुत्रशोक पर जा कविता इन्होंने की है वह अत्यंत सुंदर है।

इन दोनों भाइयों ने हिंदी के प्रायः सभी प्रसिद्ध प्रसिद्ध मासिक पत्रों के लिये लेख लिखे हैं। इनमें से कई ता विशेष ग्रांदोलन के कारण हुए। सर्कारी काम से जो समय बचता है उसे वे लेग साहित्य सेवाही में लगाते हैं। पंडित इयामविहारी मिश्र ने ग्रॅंगरेज़ी में भी कुछ पुस्तकें लिखी हैं। काशीनागरीप्रचारिणों सभा के दोनों भाई पुराने सभासद हैं ग्रोर उसके कार्यों में सदा उत्साह से सहायता करते हैं। जब से इस सभा की प्रबंध कारिणी सभा में प्रांतिक प्रतिनिधियों का चुनाव होने लगा है पंडित इयामविहारी मिश्र तभी से संयुक्त प्रांत की ग्रोर से उसके सभासद हैं ग्रोर उसके कार्यों के करने में सदा दत्तचित्त रहते हैं।

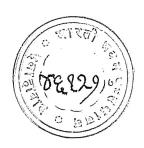

स्व० श्री वैनीयसाद टंडन रानीयंडो, इनाहाबाद के संग्रहासय से दान में प्राप्त पुस्तक

-520/956